### तन्सीखात श्रोर तमीमात का वयान।

र्कः ५ उज्ञान मन्यज हुई बज़रीय इ ... ऐका १४ मुस्ता इ सन १८७० ई०—(ज़मीम) दफ्रणात ३४ ओ ४० ओ ५६ ओ १३१ ओ १९४ चो १९५ ओ २२२ ओ २२३ ओ ३०७ तर्माम की गई-ओर दक्तझात १२१ (अलिफ) ओ २२४ (अलिफ़) ओ २२५ (अलिफ) ओ २८४ ( अलिफ्र ) ओ २०४ ( अलिफ्र ) इलहाज की गई बज़रीयन्ह ... ... ऐत्रार्थमुस्दर इसन १८७०ई० दक्षणात १-१२। दफ्तः २३० तमीम की गई नज़रीय इ... ... ऐत्रष्ट १९ ग्रस्दरःइ सन १८७२ ई० - दफ्तः १। नातिल किया गया सिन्ध के ज़िखा सरहदी में ... ... रेगू तेशन ५ मुस्दर इ सन १८७२ ई० — दकः ११ वज्ञरीय:इ दफ्रदगत १७८ ओ १८१ तमींम की गई ... ... ऐक्ट १० ग्रस्दर इ सन १८७३ ई० — दक्ष १५ । वज्ञशिय इ तमहील (अलिफ) दफ १९ की दरखुम्म ममालिके मगरबी ओ शिमाली के तर्भाम बी गई बज़रीय इ ... ... ऐक्ट १२ मुस्दर इ सन १८८१ ई०-दिक २। दक्षमात ४० ओ ६४ ओ ६७ ओ ७१ घो ७३ ओ २१४ ओ ३०९ ओ ३३५ ओ ४१० ओ ४३५ तमीम की गई वज्ञरीय इ... ... ऐक्ट ८ मुस्दर इ सन १८८२ ई ०दफ आत १-१०। तमसीलात दकः २१४ की मन्सूख़ हुई वज्ञरीय इ. ऐक्ट १० मुस्दरः इसन १८८२ ई० ( अमीम. )। दफद्यात ४० ओ ६४ ओ ७५ चो २५६ चो २२५ ( अलिफ ) तमींम की गई और दफ २२५ (वे) इलहाक की गई बक्तरीय:इ... ... ऐक्ट १० मुस्दर इ सा १८८६ ई०—दक्त छ।त २१--- २४ (१)। दफ १३८ (अलिफ्र) इलहाक्त की गई बज़रीय इ. ऐक्ट २४ मुस्दर इ सन १८८७ ई० — दफ्त. २९। दफद्यात १६२ ओ १६३ तमींम की गई ... ऐन्ट १८ मुस्द्र इ ता १८८७ ई० — दफ १८(२)। बज़रीय:इ दफ्तः २८ तर्गीम की गई वज़रीयः ... ऐक्ट १ सुस्दर इ सन १८८९ ई० — दफः ९ १ दफ ४७८ लगायत दफ: ४८६ तमींम की

गई वृत्तरीयाइ ... एवट ४ मुस्दराइ सन १८८७ ई० -- दक्त ३।

( नान २--- नज्ञरीहाते धान्म-के नयानमें --- दफ्तकात २२---२३ । )

के लिये नाभिज हैं—और हर्रक उहदःदार जो सकीर का उलाजिय हो या गवनेमेन्ट से हक्क मिहनन पाता हो—या उसकी कोई कार सकीर करने के एवज में फीस या कमीशन की तरह पर उजरत भिलती हो।

दृश्वीं—हर एक उहदःदार जिस पर वहँसीयत उसके उहटे के लाजिम है कि दनजर किसी आम सरज गैर मज़हदी एतऋछकः किसी गाओ या करवः या शहर या जिला के कोई पाल अपने कब्जे में लाये या अपनी तहवील में ले या अपनी तहवील में रक्खे या सर्फ करे या कोई पैमाइश या तज़खीस करे या किसी किरम की रुख्म या टेक्स वस्नुल करे या किसी गाओं या कस्वे या शहर या जिला के टाशिन्दों के हुक्क की ताईन की सरज से कोई दस्तावेज मुरुचव या मुसद्दक करे या अपनी तहवील में रक्खे।

भिउनीसिपत कमिरहर सकीनी मुलाज़िम है।

तरारीह १ - यह सब अशलास जो ऊपर की लिखीहुई किस्में में से किसी किस्म में टाखिल हों सकीरी मुलाजिम हैं आम इससे कि उन्हों ने गर्बर्नदेन्ट से वह मन्सव पाया हो या नहीं।

तमसील ।

तशरीह २-हर महल में जहां सकीरी मुलाजिम का लफ्ज आया है इनलाक उस का हर शब्स पर है जो किसी सकीरी मुलाजिम के उहते पर फिल्बिके कायमहो गो कि उस शब्स के उम उहते पर कायम होने के हिन्दिकाक में कानून की रूसे कैसाही गुरुग हो।

या दुझ: २२—" माल (या जायदाट) मन्कूल: " के लफ्ज ) में हर किया द्या माल ओ असवाव मादी दाखिल हैं सिवाय ं ज्याकी जीर इन चीजों के जो जमीन से मुलसक हों या किसी मेनी की जो बिल इस्तिहकाम पैवस्तः रहें जो जमीन से मुक्तक हैं।

दयः २३—'' इस्तिहसाने वेजा '' वह इस्तिहसाले माल है यो नाजापज दर्भानों से किया जाय और श्रुटम हामिल करने याना उस गान या कानुनन मुस्तहक न हो।

- (२) जो जो नगमत कि एउट हार मुनजदर उपनि सुन्द्रन इयाता यो रूसे की गई हे यह या तो मनन में मूक्य तक्ष्मी पुटनोधे के दालिक करदी है या फुटनोधे में उनका जिक्क कर दिया गया है।
- (३) द्वर अंत फुटनोट जासानीये हवाठ के लिये दाहिनल किये गये हैं।
- (४) तम्बर और सन उत्त ऐक्टों के जिनका इवाल मतन में दिया गया है अन्दर के हाशियः में सुद्धि है उद्यालहा दीनों मदन में आगयेही।
- ( ५ ) हा जियः के नोर्धे की नज़रेसानी की गई है।
- (६) उम्मी उम्मी दक्षामा कहीं कहा जिमनों और क्रिनरों पर तकसीम करदी गई हैं।
- ( ७ ) सक्रहान की मुख्यिया तनील करदी गर्ड हे-ओर
- ( ८ ) एक फ्रिइरिस्त हुन् के तह ज्ञी की तर्ताव से ज्ञम की गई है।

# फ़िहरिस्ते अववात ।

| नाच                                                                           |       | द्फ्रः      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <b>१</b> —मुकद्म                                                              | •••   | १           |
| २ — तर्शरीहाते आस्म के बयान में                                               | •••   | Ę           |
| ३ राज्ञाओं के बपान में                                                        | •••   | ५३          |
| ४ गुरतसनी आत्म                                                                | • • • | ७ ই         |
| ५ दआनत के बयान में                                                            | •••   | १०७         |
| E — जराहम् ख़िलाफ़पर्ज़ी वा सर्फार के वयान में                                | •••   | <b>१</b> २१ |
| ७ — जराइम मुत्सिक्तिःइ अक्रवाम बहरी ओ वर्री के बयान में                       | •••   | १३१         |
| ८—उन जुमें के बयान में जो आस्दिगीये आम्म इ स्रकायक के मुख़ालिफ्न हैं          | •••   | -           |
| ९ — उन जुर्गे के नयार में जो सकीरी पुलाज़िमों से सरज़द या उनसे मुतअहिक है।    | •••   | <b>१</b> ६१ |
| १०सर्वारी पुलाजिमीं के इंग्तियाराते जायज की तहक़ीर के बयान में                | •••   | १७२         |
| ११—पृठी गवाही और जराइमे पुख़ालिफ मादिलते आम्मः के नयान में                    | •••   | १९१         |
| १२ — उन जुर्वो के वयान में जो सिक्षे और गवर्नमें ट स्टाम्प से मुतका हिक्क हैं | •••   | <b>२</b> ३० |
| १३ — उन जुर्वों के वयान में जो बाटा और पैमानों से मुतक्किक हैं                | •••   | २६४         |
| १४—उन जुमें के नयान में जो आम्मःइ ख़लाइक की आफ़ियत और अमन और                  |       |             |
| आसाइरा और इया और आदात पर मुवस्सर हैं                                          | •••   | २६८         |
| १५- उन जुभें के वयान में जो मज़इव से मुतअ किक्त हैं                           | •••   | <b>२</b> ९५ |
| १६ — उन जुमें के बयान मे जो जिस्मे इन्हान पर मुवस्तर हैं                      | •••   | २९९         |
| १७—डन जुर्ने के नयान में जो माल से मुतक्किक्क हैं                             | •••   | ३७८         |
| १८ - उन जुमें के नयान मे जो दस्तावेजों और हिक्कें या मिलकीयत के निशानों       | से    |             |
| मुतअछिक हें                                                                   | •••   | ४६३         |
| १९ — खिदमत के मुआइदों के नक्तज़े मुजिरिमान के नयान में                        | •••   | ४९०         |
| २०—उन जुमें के वयान में जो इज़र्दावाज से तअल्लुक रखते हैं                     | •••   | ४९३         |
| २१—इज़ाल इ है सियते उर्फ्री के नयान में                                       | •••   | ४९९         |
| २२ - तख़वीक्रे मुजरिमानः ओ तौहीने मुजरिमान ओ रजदिही मुजरिमानः के नया          | न में | ५०३         |
| २३ - जुर्मी के इतिकाव करने के इक्तदाम के व्यान में                            | • • • | 488         |
| फिह्रिस्ते मज्ञामीन                                                           | 2 7   |             |

( बाव ४ - मुन्तलगायाने स्वान्धः ने नयान में--द्षाः ९९ ।)

वही शिन्दकाके हिफाजने खुद शित्रयारी हातिल है हो उस हाल में होता जब कि बका ऐसी गलत फहमी ते समल न करना।

लफ्षाल जिन के दफीयः में इस्तिह्लाक्ने हिफाज़ते खुद इक्ष्तियारी नहीं है। दुप्तः ६६ — जिस फ़ेल से हलाकत या ज़ररे शदीद पहुंचने का अन्देशः पाकूत वजह से न हो उस फेल के दफ़ीयः में कोई इस्तिर काके हिफाजते खुद इस्तियारी हासिल नहीं है उस हाल में कि उस फेल का इतिकाव या इक़्दाम किसी सकीरी मुलाजिम की जानिव में नेक नीयने से वएतवार उसके उहदे के जुहूर में आये गो वह फेल कानून की रुसे दर असल जायज न हो।

जिस फेलसे हलाकत या जररे शदीद एहं चने का श्रन्देशः माक्त वनह से न हो उस फेल के दफीयः में कोई इस्तिहकाके हिफाज़ते खुट इित्तियारी हासिल नहीं है उस हाल में कि उस फेल का इतिकाब या हकदाम किसी ऐसे सकीरी मुलाजिम की हिदायत से जुहूर में आये जो नेक नीयती से त्यपने उहटे के एतिबार से अमल करता हो गो वर हिदायत कानून की रू से दर असल जायज न हो।

ऐसी हालतों में भी कोई इस्तिहकाके हिफाजते खुद इख़्तियारी नहीं है जनकि हुकाम से इस्तिर्दाद भी मुहलत हासिल हो।

इस्नहकाले हिकाजते खुट इस्नियारी किसी हालत में उससे जि-याटः राजन्द पहुंचाने पर मुहीन नटीं है जिसका पहुंचाना हिकाजन के लिये जरूरी है।

६६ निकाने प्रतर्मान मलकुर ।

तश्रीह १-जिस फेल का इतिकाय या इकटाम किसी सकीरी मुलाजिय की जानिय से यएतियार उसके उहदे के जुहर में आये ती उम फेल के दफीय: में किसी श्रायसका इस्तिहकाके हिफाजने खुट इित्यारी साकत नहीं होता मिया इसके कि यह श्रायम जानता से या यावर करने की बतह राजता हो कि मुनेकिय वैसाही सर्कीं मुलाजिम है।

### सन १८६० ६०] मजमूचः इकवानीने ताजीराते हिन्द ।

#### द्फ़शात

३९-"निल इसद "

४०--"जुर्भ ?

४१--"कानृने मन्तरसुउ प्रगर"

४२-- "कानूने मुम्तसपुल मक्ताम"

४३--"खिलाफ्रे कानुन"

'करना कानूनन् वाजिन"

४४--"तुङ्गसान"

४५--धनान

४६--"गीत (या इलाकत)"

४७-- "हेवान"

४८--"मर्कवे तरी '

88--"4ff"

"महीर "

५०---"दफः"

५१---"हलफ"

५२--- "नेक गीयती"

#### बाब ३।

#### सजाओं के वयान में।

५३--सज़ाये।

५४--तवादिले हुक्मे सजायं मौत ।

५५--इन्से दवाम वउवृर दरियाय शोर के हुक्म सज़ा का तबादिला।

५६--अइले यृरप और श्रहले अमरीका की मशक्तकते ताज़ीरी वहासते केंद्र की सज़ा का हुक्म दिया जाना।

शर्त हुक्म सज़ा दस वरस से ज़िय'द मीआद के वास्ते मगर दवाम के वास्ते नहीं। ५७--सज़ा की मिक्सादों के अज़ज़ा।

५८--- जिन मुजिरिमों की निस्वत सजाय इब्स बडबूर दिरयाय शोर का हुक्ग है छका है जबूर दिरयाय शोर तक उनके साथ किस तरह अमल किया जाय।

५९--केंद्र जी जगह इन्स वउत्रर दरियाय शोर ।

मजमूत्राः क्रवानीने ताजीराते हिन्द । ि ऐक्ट ४५

( बाव ४-मुन्तस्नीयाते आस्मः के दयान में-द्रफात ९४-९९।)

#### तमसीलें।

अगर जेद कि जरीह है किसी मरीज़ को एअलाम करे कि मेरी रायमें तुम नहीं जीसती श्रीर षह मरीज़ उस एश्रलाम के सदमे से मर जाय तो जेद गो उसको यह इन्म था कि ऐसे एअलाम से मरीज़ की हलाकत का इहतिमाल है किसी लर्भ का मुर्तिकिन नहीं है।

फ़ेल जिसके करने के लिये कोई शद्भन धम-कीयों से मजबुर किया गया है। द्फः ६४-कतले अमद और जरायमे खिलाफे वर्जी वा सकीर के सिवा जिनकी पादाश में सजाय मौत मुकरेर है कोई अमर जुमें नहीं है जब कि जसको कोई शृद्ध धमकी से मजबूर होकर करें और जस धमकी से इतिकाव के वक्त मुर्तिकव को माकूल तरह से यह अन्देशः पैदा होकि जस अमर का न करना उसके फौरन हलाक किये जाने का वाइस होगा मगर शर्त यह है कि जस अमर के मुर्तिकव ने खुद अपनी रगवत से या अपने किसी गजन्द के माकूल अन्देशे से जो फौरन हलाक किये जाने की निस्वत कमहो अपने तई ऐसी हालत में न डाला हो जिसके सवव से वह ऐसी मजबूरी में मुवतिलः हुआ।

तश्रीह १-अगर कोई श्रांत्स अपनी रगदत या पार पीट की धमकी से डाकुओं के किसी गुरोह का वावस्फ जानने उन के चाल चलन के शरीक होजाय तो श्रांत्से मजकूर इस वजह से कि उसके साथियों ने उससे कोई फेल जो कानूनन जुर्भ है वजन्न कराया इस मुस्तस्ना से मुस्तफीद होने का मुस्तहक नहीं है।

त्रारीह २—अगर हाकुओं का कोई गुरोह किसी शास्त्र को पकड़ ले ओर वह शास्त्र फीरन हलाक किये जाने की धमकी से किसी फेल के करने पर जो कानूनन जुर्भ है मजदूर हो मसलन कोई लुहार ख्रापने खोजार लेजाने खोर किसी मकान का टरवाजः तोड़ डालने के लिये मजदूर किया जाय ताकि हाकू खन्दर गुसकर लूटें तो वह शास्त्र हम मुम्नस्ना से मुस्नफीट होने का मुस्तहक है।

भीता है। समाप पाँचा ना द्फः ६५-कोई श्रमर इस वजह से हुर्म नहीं है कि उससे कोई गजन्द पहुंचे या दससे किसी गजन्द का पहुंचाना मकसूद है या उल्म में है कि उससे किसी गजन्द के पहुंचाने का उहतिमान है यहलें कि

#### द्रज्ञात

- ७६ फ़ेल जो किसी ऐसे बाउन से सरज़द हो जो कानून की रूसे उसके करने का मुनाब है या जिसने अपरे वक्ई की गलत फ़हमी से अपने तई कानूनन् उसके करने का मुनाज़ बावर कर लिया हो।
- ८०-फेले जायज के करने में इतिकाक का पेश आगाना।
- ८१— फेल जिससे गजन्द पहुचने पा इइतिमाल है लेकिन किसी नीयते मुजरिमानः के वरीर और दूनरा गजन्द रोकने के लिये किया जाय।
- ८२--सात बरस से कम उमर के तिपल का फ्रेल ।
- ८३—सात वरस से ज़ियादः ओर बारह बरस से कम उमर के तिक्रल को फ़िल जो पुरुतः समझ का न हो ।
- ८४-- उस शक्स का फ़ेल जिस की अझल में फुन्र है।।
- ८५--उस शन्स का फ्रेल जो नशे में होने के सबब कि उसकी वह हालत उसकी वेमज़ी पैदा करदी गई है अ≆ल काम में लाने के कार्विल न हो।
- ८६ जुर्भ जितमे ख़ास नीयन या इल्म दरकार हो और उसका इर्तिकान वह शख़्स करे जो नशे में हो।
- ८७--फेल जिससे इलाकत या ज़ररे शदीद मकस्द न हो श्रीर न उसके इहितमाल का इल्म हो और जो विरिज्ञामन्दी किया गया हो ।
- ८८--फ्रेल जिससे इलाकत मकत्र्द न हो श्रीर विरक्तामन्दी नेकनीयतो से किसी शास्त्रस के फ्रायदे के लिये किया गया हो।
- ८९--फ़ेल जो नेक नीयती से किसी तिफ़्ल या किसी फ्रांतिरु अझल के फ्रायदे के लिये वली से या वली की रिज़ामन्दी से सरज़द हो।
- ९०--रिज़ामन्दी ख़ौफ या ग़लत फ़हमी की हालत में जिसके दिये जाने का इहम हो।
  फातिरुल्अङ्गल की रिज़ामन्दी।
  तिफ़ल की रिज़ामन्दी।
- ९१--इज़राज उन अफआल का जो विला लिहाज़ उस गज़न्द के जो पहुचाया गया जुर्म है।
- ९२--फ़ेल जो नेक नीयती से किसी शष्ट्रम के फ़ायदे के लिये वे रिज़ामन्दी किया गयाहै। शरायत ।
- ९३--इअलाम जो नेक नीयती से किया गया है।

ĮĮ

- ९४-फ्रेंच जिसके करने के लिये कोई शख्स धमकीया से मजरूर किया गया है।
- ९५--फ्रेल जो गज़न्दे ख़क्षीफ का बग्इस हो।

दफ़आत

१६६--मुर्टन या लायक मुवाख़जः होना जब कि इप्रानत एक फेल में हो और कोई फेल मुगायर किया जाय।

शर्त ।

११२--मु<sup>5</sup>न जनिक वह उस फेल के लिये जिसमे इझानत की गई है और उस फेल के लिये जो किया गया है इक्ट्री सज़ा का मुस्तीजिन हो।

१९२--म्रिन का क्राविल मुत्राखका होता उस नतींने के लिये जो उस फेल से पैदा हो जिस में इक्षानत की गई है जीर जो नतीन:इ मक़स्द इ मुईन से

मुगाहर हो।

शोर।

۱, ا

*ι* ζ,

471

विनी

११४-- मुर्रेन इतिकावे खर्भ के वज्ञत भीज्द हो । ११५-- उस खर्भ में प्रज्ञानत करना निसकी राज़ा मीत या दन्से दवाम वज्वृरे दिस्याय

अगर जुमे का इर्तिकाव न हो।

११६--उस जुर्म में इआनत करना जिसकी सज़ा केद है-

अगर फेल जिससे गज़न्द पहुचे इश्चानत के सबब से किया जाय।

अगर जुमें का इतिकार न हो।
अगर मुईं गा मुद्भान सर्कारी मुलाजिम हो जिस पर उस जुमें का रोकना

लाज़िम है। ११७-- उस जुर्भ के इतिकाब में इझा ति करना जिसकी झाम्मः इ ख़लायक या दस से जियाद शख्स करें।

,११८-- उस जुर्म के इर्तिकान की तदनीर का छुपाना जिस की सज़ा मौत या हन्से दनाम नजनूरे दरियाय शोर है--

> अगर जुर्भ का इतिकान हुआ हो। अगर जुर्भ का इतिकान न हुआ हो।

११९—सर्जारी मुलाजिम जो किसी खर्म के इतिकान की तदवीर छुनाये जिसका रोकना

अगर जर्भ का इतिकान हुआ हो। अगर जर्म की सज़ा मौत नगेर हो।

उस पर लाजिम है---

हो। अगर जम का सज़ा मीत वगेर हो।

नहीं हो अगर जमें का इतिकाव न हुआ हो।

१२० — उस जमें के इर्तिकाव की तदवीर का छ्याना जिसकी सज़ा केंद्र है —

। अन न रापणान नग पद्चार का छुराना जिसका सङ्गा केंद्र हैं – अगर जर्म का इर्तिकान हुआ हो । अगर जर्म का इर्तिकान न हुन्ना हो ।

रेर नापते मुनि

### मजमूच ३ क्वानीने ताजीराते हिन्द । विनट ४४

( नान ९ — उन छुपेंं के नयान में जो सर्कारी मुलाज़िमीं से सरज़द ही या उनते मुतझिंद्धा हीं — दफ. १६१।)

ख्रारों को यह वावर कराये कि में सकारी मुलाजिम होनेवाला हूं खार तव तुम्हारे काम आऊंगा और इस ज़िरये से कोई माविहिल इहतिजाज हासिल करे तो इस स्ट्रत में शढ़िस मज़कूर दगा करने का मुजरिम होसक्ता है ज़िकिन उस जुमे का मुजरिम न होगा जिसकी तारीफ इस दफ: में कीगई है।

"माविहिल इहतिजाज"—"माविहिल इहतिजाज" के लफ्ज से न सिफी वह शै वाइसे इहतिजाज मुराट है जो जर से मुतत्र्वालक हो या जिसकी कटर का तखमीना जर में होसके ।

"अजरे मुतादिको कान्न"—"अजरे मुताविको कान्न" के लफ्न से न सिर्फ वह अजर मुराद है जिसका कोई सकीरी मुलाजिम जवाजन पुतालवा कर सके विलेक यह लफ्ज हर एक अजर पर मुहीत है जिसको कुवूल करने की उसको उस गर्वनेमेन्टे की जानिव से इजाजत है जिसका वह मुलाजिम है।

"वजह तहरीक या हकुरसई कोई काम करने के लिये"—जो कोई श्राह्स कोई काम करने के वास्ते जिसका करना उसकी नीयत में नहीं "वजहे तारीक के तार पर या कोई काम करने के वास्ते जो उसने न किया हो हकुरसई के तार पर कोई माबिहिल इहिन्जाज कुवृत्त करें धह श्राह्स इस इवारत के मिसटाक में टाखिल है।

#### दफगात

६३०-- त्यापते होता ह मजार अनर इस्के का अंधी हो ।

रव्य — तिसी विराणी या राज्यसीय जहाज़ी के नीवरी पर से कान जावे की उजाती रसना।

६ ६ - फिर ने नोजर के पगड देना।

६२७ — कि नि ने कर पाकि नि सो सन्ति मण्यते तसे में नामुदा की सकलत से उप

६२८- उर्क हुन्। में किसी सिनाही या राजासीये जहाजों की इआनत करना।

१०८ ( अतिका ) दक्षभात गरीत र बाला का मुलाझाते वर्णिय दिन्द से सुत्रात्रिक होता।

१३६ - जगन्न.म जो जती पा<sup>ड</sup>न के तारे है।

१४०—तिष हियाना विकास पहना या मिपाहियाना निशान लिये फिरना ।

#### वाप न।

### उन जुनों के प्यान में जो आसू दिनीये आस्मः इ रालायक के सुसालिक है।

१४१--मजमप्ये नाजायज्ञ ।

१४२-किसी मजमारे नाजायज्ञ का शरीक होना।

१४३--सजा।

१४४—सिटाई मुइलिक से मुसल्छह होकर किसी मजमन्त्रे नाजायज का शरीक होना ।

१४५-- किसी मगम्भे नाजायज में यह जान कर कि उसकी मुतकर्रक होजाने का हुक्म होचुका है दाखिल होना या दाग्निल रहना।

१४६--वलवा करना।

१४७--वलवा करने की सजा।

१४८-- तिलाहे सुहलिक से सुनल्इ होकर बलवा करना ।

१४९--मजमन्त्रे नाजायज का हर एक शरीक उस जुर्म का मुजित्म है जिसका इतिवान राजें मुस्तरक के हासिल करने में हो ।

१५०--किमी मनगद्ये नाजापज मे दाज्ञिण हो। के लिये अशस्त्राम को उजरत पर रसना या उनके उजरत पर रक्षे जाने में मुजाइमत करना।

१५१--पाच या जियाद शख्सो के मजमल में बाद इसके कि उसकी मुतक्कि होने का हुक्म हो चुका हो जात दृझ कर दाखिल होना या रहना।

#### मजमूत्राः इ कवानीने ताजीराते हिन्द् । एवट

( वात २२-उन जुमें। के बयान भे जो तिक और गवर्नमेम्ट स्टाम्य से मृत श्रृहिक हें-दक्षआत २५१-२५३।)

गया है। कि यह मुबद्दल हैं उते हवाला करना ।

२४८ में की गई है और जिसने उस सिक्षे को कब्ज़े में लाते वक्त जान लिया हो कि उस सिके की निस्वत जुर्भ मजदूर का इर्तिकाव होचुका है फरेव से या इस नीयत से ित फरेव का इतिकाव किया जाय उस सिके को किसी दूसरे शरूव के हयाले करे या किसी दूसरे शरूव को उसे अपनी तहबील में लेनेकी तहरीक करनेका इकदाम करे तो शहस मजकूर को दोनों किस्रों में से किसी किस्मकी कैंदकी सजा दीजायेगी किसी मीच्याद पांच वरस तक होसक्ती है और वह जुमीने का भी युस्तौजिय होगा । द्फ: २५१-कोई श्रत्म जिसके पास ऐसा तिकाहो जिसकी

क्तब्ज़े में लेत वक्त मलकः इ मुख्य इज्जम क जिस सिंक की जाना गया हो कि यह मुबद्दल है उसे हवाले करना।

निस्वत उस जुभे का इर्तिकाव होचुका है जिसकी तारीफ दफः २४७या २४६में कीगई है श्रोर जिसने उस सिक्षेको कञ्जेमें लेते बक्कत जानलिया हो कि उस सिके की निस्वत जुमें मजकूर का इर्तिकाव हो चुका है उस सिक्के को फरेब से या इस नीयत से कि फरेब का इर्तिकाव कियाजाय किसी दूसरे शादत के हवाले करे या किसी दूसरे शादसको उसे अपनी तहवील में लेने की तहरीक करने का इक्तडाम करे तो शरूम मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र की सजा दी जायेगी निसकी मीत्राद दस वरस तक होसक्ती है और वह जुमीने का भी

युरतौजिव होगा।

उस शक्स का सिके की पास रप्यना जिसने उसे क़ब्ज़े में लेन ।तन जाना हो कि वह मुबद्दल हैं।

द्फ: २५२-जो कोई शख़्स फरेव से या इस नीयत से कि फरेव का इर्तिकाव किया जाय कोई ऐसा सिकः अपने पास रखताहो जिसकी निस्वत उस जुर्भ का इतिकाव हो चुका है जिसकी तारीफ दफः २४६ खाइ २४८ में की गई है श्रीर उसने सिक्कः इगजकूर को कान्जे में लेते वक्षत जान लियाहो कि उस सिक्षेकी निस्वत जुभै मज़कूर का इतिकाव हो चुकाहै-तो शरूवस मजकूर को टोनो किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र की सजा दी जायेगी जिसकी मी-पाट तीन दरस तक होसक्ती है घोर वर जुर्पाने का भी मुस्तोनिय होगा ।

द्फु: २५३ - जो दोई श्रुत्स प्रतेवसे या इस नीयत से कि फरेव उस सन्तरा का इनिकाय किया जाय कोई मिकः अपने णस रखता हो जिसकी मनतभ्र निस्वत उस हुमें का दिनेकाव हो चुका हैं जिसकी तारीफ दफः २४७

मुख्या । व

#### दम्मात

१६०—सकारो मुक्तिम को मुक्ता प्रयोग भी भीपतसे सलत त्स्तरिक पुस्तर करे। १६८—राकीरी पुल्किम चा नाव प्रकालेंग पर विकास्त से सरीकार खले।

६६९ — सर्हारी सुनाजिन जा नाजायत तौर पर माल स्वरीदे या उसके लिय बोली बोरे ।

६७० - सर्वारी नुलागिय बाना।

िश—फरेन की नीयन संबद्द िनाम पहनना या वह निशान लिये फिरना जिसते। राजीरी मुलाजिय इस्तिज्ञमाल वरता है। ।

#### वाब १०।

### सकीरी मुलाजिमों के इख़्तियाराते जायज की तहकीर के दयान में।

१७२ — समन और इतिला नामे का अपने पासतक पहुचना टाल देने के लिये रूपाश होजाना। १७३ — समन या और इतिला नामे के अपने या और के पास तक पहुचने की या उसके

मुश्तहर विथे जाने की रोकता।

२७४ — हाजिर हीन को जो सर्कारी मुलाजिम के हुक्म की तामील में हो तक करना।

१७९--वह शरून सर्कारी मुलाजिम के हुजूर में दस्तावेज का पेश करना तर्क करे जिस पर उसका पेश करना कानू नि वाजिव है।

२७६ - वह शक्त सर्कारी मुलाजिम को इतिला या खनर देनी तर्क करे जिसपर इतिला या खनर देनी क न्नन् वाजिब है।

र्७७ — झुठी खबर देगा।

q,

नरी

१०८—इल् या स्करार सालिह करने से इन्कार करना जब कोई सर्कारी मुलाज़िम उसका बाजानित हुकम दे।

२०९—सर्कारी सुलाजिम को जो सवाल करने का इंग्टिनयार रखता है जवाब देने से इन्-कार करना ।

२८० - वयान पर दस्तखन करने से इन्कार नरना ।

१८१--सर्कारी मुलाजिम या उस शब्दम मे जो इल्फा या इलगर सालिइ लेने का इक्कित रण रखता है व इल्फा या इक्करारे सालिइ यूउ वयान करना।

१८२--सर्वारी मुलाजिम से उसका इच्चित्यार जायज किसी और राष्ट्रसको उक्कान पहु-चाने के दिये नाफिज कराने की नीयत से जुडी खबर देना ।

#### द्वातात्

२०१—गुपति ने दणने के जिये हमें की बजह हात ने सायव नहां देना या यूड न्यार देश—

अन्य मान्तिन स्कृत भेत हो।

क्षार मुलानिक हव्स नवपुर द्याप सार ही।

कार सुरोशिये केंद्र यम अज दूर साल हो।

२०२ - जर्भनी रमपर दो को यह संख्न करान् तर्भ करे जिसपर खनर देना वाजिनेहै।

२०२-ादिकान निये हुये किसी हो शी तिसवत एउ ख़बर देना ।

२०४ - वनः रहा के तीर पर किसी दस्तावेज दा पेश विया जाना रोक देने के लिये जस जाना करना।

२०५—मृहाद्ये पा इस्तिगासे में जिली अगर या प्रमुख द्रागद की शरक से इंडगूड योर योर राज्य बनना ।

२०६—ज़ः, हिं के तौर पर या विकरी की तामील में किती माठ का कुर्क किया जाना रोहोंने के लिये उसे फरेन की फरेने दूर करना या छुपाना।

२०० — ज़बती के तोर पर या डिश्री की तामील में किसी माल का कुर्क किया जाना रोहो के त्रिये क्ररेव की रूसे उसका दावा करना।

२०८-ोर वाजिन इपये के लिये फ़रेन से टिकरी जारी होने दे ।।

२०९ - मेर्ड में यद दियानती से गुठा दावा नरना ।

२१० - राग गानिस राये के लिये फोब से डिजनी हासिल करना।

२११-- तुक्कान पहुचाने की नीयन से दावीये उर्भ।

२ १२ --- पनाइदिहाये मुजिरिम-

- {

अगर बाविले सजाये मीत हो।

अगर कावित्र सजाये इन्त दराम वज्रम् दर्शाय शोर या केद हो।

२१३ - मुजरिम को सज़ा से बचाने के लिये फिल वशेरः लेना।

अगर वाविले सज़ाये गौत हो।

अगर कानिले सन्नाये हन्त द्वाम व उत्तर दर्याय शोर या केंद्र हो ।

२१४ - सुगरिम को क्या के एक्ज़ में भिल दे । या माल वापस करने के लिये कइना-अगर जुर्भ काविले सजाये में तही ।

अगर काबिले राजाये हन्त दवाम वजनूर दर्शान सीर या केंद्र हो ।

- २१५--माठे मनस्क वेगरः की व जारापन में मदद करने के लिये सिला छेता।

२१६ — ऐने मुनरिम को पनाइ देना जो हिरासत से भागा हो या जिनकी निरफ्तारी का

( नान ११ झूठा गनाही और जरायम मुखालिफे मादलते झान्मः के नयान में -दफ २२५ ( अलिफ् )।)

गिरफ़्तार किये जाने का मुस्तोजिव हो जिसकी पादाश में सजाय मौत मुक्तरेर है तो उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैंद की सजादी जायेगी जिसकी मीआद सात वरस तक हो सकी है और वह जुमीने का भी मुस्तोजिव होगा।

या अगर वह शास्त जो गिरफ़तार किये जाने को हो या जो छड़ाया गया या जिसके छुड़ाने का इक़दाम किया गया हो किसी कोर्ट आफ जिस्टिस के हुक्म सज़ा या उस हुक्म सज़ा के तवादिल की रू से इब्से दवाम वडवूरे द्यीय शोर या दस दरस या ज़ियादः मीज्याद के हब्से वडवूरे द्यीय शोर या मशक्नकते ताज़ीरी ब्हालते केंद्र या केंद्र का पुस्तौजिव हो तो उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीज्याद सात वरस तक हो सक्ती है आर वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा—

या अगर वह श्रद्धम जो गिरफतार किये जाने को हो या जो छुड़ाया गया या जिसके छुड़ाने का इक्तदाम किया गया हो उसकी निस्वत सज़ाय मौत का हुक्म सादिर हो चुका हो तो उसको हब्स द्वाम वडव्रेट्यीय शोर या दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीत्राद दस वरस से ज़ायद नहीं और वह जुर्माने का भी शुस्तौजित्र होगा।

द्फ़:२२५ (त्रिलिफ )-जो कोई श्रत्स सकीरी मुलाजिम होकर वहैंसियत वसी सकीरी मुलाजिमी के कान्नन किसी श्रत्स के किसी

इस एनमूच्च इक्रवार्गन के बाब ४ श्री ५ उन ल्मों से मृतअहिक हैं जो दफ्झान २२६ (अलिक ) ओ २२५ (बे) की रू ते क्राविले सज़ा हैं-मुलाइज़ तल्ब मनमूण्य हैं वानीने तार्जागते हिन्द के तर्शीम करनेवाले ऐवट सन १८७० ई० (नम्बर २७ एसदा है सिन १८७० ई०) की दफझात १३ जैसी कि उमकी त्यींम मत्हन श्रीर त्यींम बर्ग मले ऐवट सन १८९१ ई०) [ ऐवट हार आम-(जै देह ] हे ज्ञांम से रहे हैं।

ऐसी प्रतों में सर्फारी

१ दफ्त आतु २२५ (अलिफ्रा) ओ २२५ (वे) हिन्द के फी जदारी आईन के तर्भी करने वाले ऐक्ट सन १=८६ ई० (नम्बर १० मुसदर इसन १८८६ ई० की दफ २४ (१) [ ऐक्ट हाय आम-जिल्द ५] के ज़रीये से दफ २२६ (अलिफ्र) के एक मण्या मूझाई क्यानी ते ज़ीराने हिन्द के तभी भकरने वाले ऐक्ट सन १८७० ई० (नम्बर १७ (मुनदरः सन १८००) की दफ्र. ९ के ज़रीये से दाखिल हुई थी-क़ायम की गई।

#### वाब १२।

### टन हुं में के दयान में जो नि के कार सदर्भन्य राज्य से मुतनालिक है।

#### द्रपःमात

रइट-भिष्ट दी ता कि।

मलका सभावतम् का सिष् ।

- २३१-तलकीसे किन ।
- २३२—तल्बीते सिटाइ गलक इ सुअङ्जम ।
- २३३ तान्त या फरोगत आल इ तर्जासे तिह ।
- २२४—साहत या फरोजन आल इ तत्त्वीन सिकः इ मलक इ मुझज्जन ।
- २३५—आला या सामान की तहवीस सिक में काम में हाने की चरज़ से पास रलना अन् मरिकाइ एअजन्म का सिका हो।
- २३६ दिन्दुस्तान में रहर हिन्दुस्तान के वाहर तल्बीस सिक की इञ्चानत करना।
- २३७ मुल्तदस लिक्षे की अदर लाना या दाहर ले जाना।
- २३८--मलकःइ प्रअज्जमः के लिके से मुक्तनस भिक्षे को अन्दर लागा या बाहर लेजाना ।
- २३९-- क्रान्ते में लेते वक्त जिस तिके को जाना गया हो कि यह सुल्तवस है उसे ह्वाल: करना ।
- २४०-- कन्ते मे हेते नक्त जिस सिके की जाना गया हो कि यह मलक इ मुअक्तम के सिंक से मुन्तवस है उसे हवाल. करना ।
- २४१-ऐने निके को असली सिके की हैसीयत से हवाल करना जिसकी हवाले करने वाले ने पहले कन्जे में लेते वक्त न जाना हो कि यह मुस्तवस है।
- २४२--उस शब्त का तिक इ मुल्तवस की पास रखना जिसने उसे क्रव्यों में लेते वक्त मुल्तवस जाना हो।
- २४३ उस श्रष्ट्रत का मलक इ मुआज्जमः के सिके से मुस्तवस सिके को पास रखना जि. सने उने कन्त्रे में छेते बक्त मुक्तनस जाना है।।
- २४४ —वह राज्य जो टिक्साल में मामूर हो सिके वो वज़न या तकीं वे मुआइन:इ काचून से मुगायर दज़न या तर्कीन कर दे।
- रे४५--नाजावज़ तौर से आल इ जर्वे किया टिक्साल से ले जाना ।
- २४६ फरेव या बद्दिगानती से सिक्ते का वजन घटाना या उसकी तर्वीत बदलना।
- २४७--फरेव या बद दियांनती से मलक इ मुअज्जमः के सिके वा बज़न घटाना या उसकी तर्जीव बदलना ।

#### द्फ्रमात

- २४८—िसिके की स्रत को इस गीयत से बदलना कि वह ओर किस्म के सिर्वे यत से चल जाय।
- २४९—मिळिकः मुअजनम के सिक्षे की सूरत की इन नीयत से बदलना कि किस्न के सिक्षे की हैसीयत से चलनाय।
- २५०—क्विते में छेते वक्त जिस सिके को जाना शया है। कि यह मुनद्दल है स
- २५१—कारजे में छेते वक्त गलक इ मुज्यब्ज्ग के जिस सिधः को जाना गया सनद्द है उने हवाल करना।
- २५२ उन जल्त का सिक्षे को पास रखनो जिसने उसे क्रव्ये में छेते वन कि यह सुबद्दल है।
- २५२ उस शक्त का मला इंट गुअडज़ म के दिले को पात रखना जिसने में टेते वक्त मुनदृष्ट जाना हो।
- २५४ ऐसे सिदे को अर-ी सिक की है भीयत से इशाल करना शिसकी इ बाले ने पहले कब्जे में लेते बक्त मुनदल न जाना हो।
- २५५ —तत्वीत चवर्नमेन्ट स्टाम्य ।
- २५६ तस्वीत गर्ननेमेन्ट स्टाम्य की गम्ज से कोई आला या सामान पास रह
- २५७-गवर्नमेन्ट स्टाम्य की तरबीम की गरज से आला भी साउन या करोज
- २५८-- फ्रियेन्च तत्वीस ग्यानियट न्यान्य ।
- २५९ मृत्त्वनम गत्रनेभेट स्टाम्य की पास रखना ।
- २६० सुरावम जाने हुने गर भिन्ट स्टान्य को अमली न्टान्य की हैसीयत से काम
- भर २ गर्भने भेट की जियान पहुचाने की सीपत से किसी मार्ज में जिस पर स्थान्य हो तहरीर भिटाना या दस्तांबल से बहु स्थान्य की उसके लिं

53

#### दनःशत

२८५ — पढ़ बाट या ऐमाने को पतित से हिस्तवामाल परना। २६६ — पुढ़ बाट या पेमाने की पास रखना। २६७ — बढ़े बाट या पैमाने का बनाना या वैष्यना।

#### वाव १८।

उन हुने के दयान में जो शाम्मः खलायक की आफीयन और सलामनी आंर आशाइश और हया और आदात पर मुबरसर हैं।

२६८-- प्रमर् बाइसे तक्लीके आम ।

२६९--गफ्लनन् वर काम परना जितसे जान को जतरः पहुचाने वाले किसी मर्ज की उक्तनत फेलने का इहतिमाल हो ।

२०० ---- वद अदिशीने वह काम करना जिससे जान को खतरः पहुचाने वाले किसी मर्ज वी उक्तनत फैलने का इहतिमाल हो।

२७१--- क्लाइद इ जुनारिन्टीन से इन्ह्राक करना ।

२७२ - लाने या पीने की शैं में जिसका वेचना मक़सूद ही आमेजिश करना।

२७३ - लाने या पीने की मुजर शे की वेचना।

२७४ - द्वाओं में आमेजिश करनी।

२७५--आमेजिश की हुई दवाओं को बेचना।

२७६ — किसी दवा की किसी और दवाये मुक्तरिद या मुरक्तव की हैसीयत से वेचना ।

२७७ - आम चरमे या होज़ के पानी को गदछः करना।

२७८--इवा की मुज़िर सिहत करना।

२७९ —िक्सी शा'अ अम पर वे इहतियाती से गाड़ी चलाना या सवार हो कर निवलना ।

२८० - वे इहातियाती से मर्कवे तरी को चलाना।

२८१-पुठी रेश ी या घुठा विशान या पानी पर तैरने वाला विशान दिवाना ।

२८२—िकसी शख्त को पानी की सह अज़रे पर कैर मामून् या हद दे जिया; छदं हुये मर्कवे तसी में लेजाना।

२८३--खुरकी या तरी की आम सह पर खतरः या गुजाहिमत पटुचाना ।

२८४-- ज़हरीले मादे की निस्वत तमाफुल करना ।

#### दुफ्रआत

२८५-- आग या आतशगीर मादे की निस्वत तग़ाफुल करना ।

२८६--भक से उड़ जाने वाले मादे की निस्वत तरााकुल करना ।

२८७ -- कल की निस्वत तग़ाफुल करना।

२८८--इमारत के मिस्मार करने या उसकी मरम्मत करने की निस्वत तग़ाफुल करना।

२८९ -- हेवान की निस्वत तग़ाफुछ करना।

२९०—सजाये अमरे वाइसे तकलीके स्थाम उन स्रतों में कि जिन में और तरह पर हुक्म नहीं है।

3९१--अमरे वाइसे तम्लीकि साम न करते रहने की हिदायत पाकर उसे करते रहना।

२९२ - फुहुश कितान वग़ैर. का वेचना वगैर ।

२९३-- फुहुज कितान नग़रेः को वैचने या दिखाने के लिये पास रखना।

२९४--फुहुश श्रक्ञाल और गीत।

२९४ (अलिफ्र )--चिट्ठी डालने के दमतर का रखना।

#### वाव १५।

### एन जुमों के वयान में जो मजहव से मुतझिक हैं।

२९६ — किसी फ्रिकें के मजहब की तीहीन करने की नीयत से किसी इवादतगाह शे नुक्तान पहुचाना या निम्न करना।

२६६-- मजमन्त्रे मजहबी को इजा पहुचाना।

२९७-- क्रदग्रतानी वरोरः में मुदाखलत वेजा करना ।

२९८--सोच निचार कर मजहन की बाबत दिल दुलाने की नियत से बात परोरः कहना।

#### षाव १६।

डन जुमों के वयान में जो जिस्म इन्सान पर मवस्सर हैं। इन जुमों के वयान में जो इन्सान की जान पर मवस्सर है।

२९६-११नी असान मुस्तरप्रमे सञ्च ।

३००--इन् यम्ह ।

जन ६ ६ वरे दन्तान मुस्तनज्ञेम सजा प्रताले समद नहीं है।

#### दफ़शात

१०१-- जिस शरूस का इलाक करना मकपूर था उस के सिना किसी श्रीर की हलाक करने से कतले इन्सान मुस्तलज़में सज़ा।

३०२--गजाये कतले अपद ।

३०१--सजायं क्रतले झपद मुरतकव इ मुनिरिम जी जन्म केदी हो।

२०४--सज़ाये कतले इन्सान मुस्तळजमे सज़ा जो क्रतळे वागद तक न पहुचे।

३०४-( अञ्चिक )-- गफ्रलत करने से नाइस हलाकत का होना।

२०५--खुद्कृशो में तिक्ल या फ्रातिस्व धक्तल की इसानत।

३०६-- ख़दहशी में इष्टानत ।

३०७-- कतले समद का इकदाम ।

इक़दाम मुजरिमों की तरफ़ से जो जन्म क़ैदी हो।

३०८-- क्रतले इन्सान मुस्तलज़मे सज़ा के दर्तिकान का इक्रदान ।

३०९-- खुदक्शी के इर्तिकान का इक्तदाम ।

३१०--उग ।

३११--सजा।

### इस्काते हमल कराने श्रीर जनीन को जरर पहुंचाने श्रीर वचों को बाहर डाल देने श्रीर इक्तफाय तवल्लुद के वयान में।

३१२-- इस्क्राते इमल कराना ।

**२१२**- औरत की विला रिज़ामन्दी इस्क्राते इमल करना ।

११४—हलाकत जिसका बाइस वह फेल हो जो इस्क्राते हमल कराने की नीयत से किया गया है अगर वह फेल औरत की विला रिज़ामन्दी किया गया है।

१९५-फ्रेल जो बचे को ज़िन्दः न पैदा होने देने या पैदा के बाद उसकी हलाकत का बाइस होने की नीयत से किया गया है।

३१६--ऐसे फ्रेल से जो कतले इन्सान मुस्तलज़में सज़ा की हद तक पहुचता है किसी जानदार जनीन की हलाकत का बाइस होना ।

३१७--मा नाप या किसी शक्स मुहाफ़िज़ का बारह बरस से कम उमर के बच्चे को डाल देना और छोड़ देना।

३१८ - छाश को चाके से रख देने से इक्रकाय बलादत। ज़रर के वयान में ।

३१९ - ज़रर।

३२०-जाररे शदीद ।

#### दुसमात

- **२२१**—विल इरादः जरर पहुचाना ।
- **५२२—िन्छ इसद ज़**ेर शदीद पहुचाना ।
- ३२३ विल इराद ज़गर पहुचाने की सज़ा।
- ३२४-- इतरना म हवीं या वसीलों से बिल्इराद: ज़रर पहचाना ।
- ३२५ चिल इराद ज़गरे शदीद पहुचाने की सज़ा।
- २२६ ख़तरनाम हर्वे या वमीलों के ज़रीये से विल इराद ज़ारे शदीद पहुचाना।
- १२७—माल का इस्तिहसाल विल जब करने या कियी फेरो ख़िवलाफे क़ानू । पर मजबूर करने के लिये विल इगदः ज़रर पहुन्वाना ।
- ३२८ इतिनावे जुर्म की नीयत स ज़ार वगेरः के ज़िरये से ज़रर पहुंचाना ।
- ६२६ माल ना इस्तिहमाल विलजन करो या किसी फ्रेंज खिलाफ कानून पर मजनूर करने के लिये विल इगद ज़ररे शदीद पहुचाना।
- ३३०--इकगर का इतिहमाल विल्जात्र करने या माल के नापस कर देने पर मजबूर दरने के लिये विल इगदः ज़रर पहुनाना।
- ३३१--- इक्षरार का दक्षितहमाल बिल जब करने या माल के वापस कर देने पर मजबूर करने के लिय बिठ दगद जगरे अदीद हिचाना।
- ३३२—स भी मुलाजिम को अदाये खिदमत से खरा वर बाज रखने के लिये निल दगदः
  जारर पहुँचाना ।
- ३३९ सभी मुलाजिम हो अनाये खिदमन से डगकर न क राने के जिन वित्र इसद जरने शहीद प्रचाम ।
- ३३४--माइन इरिक्णा है विस्त्रा पर विस्त इसद अर्थे स्वीद् पत्चाता।
- ग्रे ५ -- बाटन विश्वानि त्रवस पर विक दगदः ज्ञारे बाटाद पहचाना ।
- े २६--पड केंट को जाए या चारीं की महामनीके नाती हो स्वतर में छाड़े।
- ६२०-- ऐंगे क्रेंग स इस्र पटुचाम जा जाग्या औं। की सामितीय जाती की ख़तीरे भें उसे ।
- ३३८- रेमे देश में ज़र अर्थ है पहुलना में। जात या ओग की सलामकीये जाती है। जनमें में अर्थ ।

### मुनात्मते देवा बोर त्व्से नेवा के बयान में।

#### द्राप्तत्

२८१- मुचारमंत देना की रजा।

३४२-इन्ते देशा की सजा।

१४२-तीन या जियादः दिगनन हत्से नेजा ।

३४४ - दम या जियातः दिनतक हसी बेना ।

२४५--- इत राजा का इक्ते येजा जिसकी रिहाई के लिये हुक्म नामः जारी होहकाई ।

३४६ — मरपूकी हुआ के गा।

३४७—माल का इस्तिइसा~ निलजन करने या फ्रेले खिलाफे कानून पर मजनूर करने के लिंग इन्त वेजा।

२४८—इक्तरार का दिन इसाले विलास करने या माल के वायस कर देने पर मजहर करो के त्ये इन्स बेजा।

### जज गुजरियानः और हम्ले के दयान में।

-३४९---जन।

३५०-- जब्रे मुजरियानः।

३५१---हम्लः।

३५२ — नाइम सकत दिनिकाले तनका के अलावः श्रीर तरहपर हम्ल या जित्र मुजिरिमानः करने की सजा।

३५३—सर्कारी मुलाजिम को अपनी ख़िदमत श्रदा करने से डराकर वाज रखने के लिये हम्ल. या जब मुजरिमानः।

३५४ — किसी भ्रीरत भी इपफत में ख़लल डालने की नीयत से इम्ल या जने सुजरिमानः।

३५५— सन्दत इन्तिआले तवश्च के अलाव और तरह पर किसी शक़्स को वे हुर्भत करने की गीयत से हम्ल या जब मुजिरिमान ।

३५६ — उन माल के सके के इर्ति हान क इक़दाम में हम्लः या जन मुजरिमानः जित्रको कोई शस्त लिये हुये हो।

३९७ — किसी शक्त के ह्या वेजा के इक्त ममें हम्ल या जन मुजरियान ।

३५८—सङ्त इदिनशाले तमञ पर इंग्छ या जब मुजिरिमान ।

इन्सान को ले भागने और भगा तेजाने और गुलाम दनाने और भिद्दनत द जब लेने के दयान में 11

३५९--इन्सान को ले भागना।

#### दफ्रआत

३६० — बिटिश इन्हिया से इन्सान को छ भागना।

३६१ — वर्ली जायज्ञ की हिफ़ाज़त में से इन्सान की छे भागना।

३६ र--इन्सान को भगा ले जाना।

३६३—इन्सान को छे भागने की सज़ा।

३६४ - कतले अमद के लिये इन्सान को लै भागना या भगा ले जाना।

३६५ — िकसी शक़्त को मलकी और बेजा हब्त करने की नीयत से छे भागना या भगा छे जाना।

३६६ — औरत को इज़िद्याज वगैर पर मज़्यूर करनेके लिये है भागना या भगा हेजाना ।

३६७—िकसी राष्ट्रस की ज़ररे शदीदपहुचाने या गुलाम बनाने वगैर. के लिये ले भागना या भगा ले जाना ।

३६८ — छे भागे हुये या भगा लेगये हुये शास्त्र को बेना तीर पर छपाना या हन्त में रखना।

३६९ — दस बरस से कम उपर के तिक्ल को उसके बदन पर से कोई शे ग्रुश लेने की नीयत से ले भागना या भगा लेजाना !

३७० — किसी शक्तमको मुलामके तौरपर खरीदना या उसको अपने क्रव्ये से खदा करना ।

३७१-- द्यादतन् गुलामी का कारीबार करना ।

३७२ - नावाळिंग की फ़ेल शनीझ वगैरा की गरज़ से वेचना।

३७३--नाबालिंग की फ्रेले शनीय वगैर की गरज़ से खरीदना।

३७४ - भिइनत परने पर ना जवाज्ञन् मजपूर करना ।

#### जिना वजन्न के वयान में।

३७५-- जिना यनन।

३७६-जिना वजन भी सन्ना।

उन जुमें के वयान में जो खिलाफ वजन्म फितरी हैं।

#### चाव १७।

डन जुमों के वयान में जो माल से मुतझिक हैं। सर्के का वयान।

#### द्फ्रमात

३७९-- एक की सजा।

३८०--मकाने स्कृतत वगैरः में सर्कः।

३८१--मृतसदी या नीकर का उस माल को सर्क़ करना जो आका के क्र≈के में है।

३८२--सों के इर्तिकान की चरज़ से इलाक करने या ज़ररे शदीद पहुचाने या मुज़ा-हमत की तेयारी करने के बाद सर्क़ ।

### इस्तिहसाल विलजन के वयान में।

३८३--इस्तिहसाले विलगम।

३८४--इस्तिह्साले विलगन की सज़ा।

१८५--इस्तिइसाले विलजम के इतिकाव के लिये किसी शक़्स की नुक्सान की तखवीफ ।

३८६——िकसी शक्त को इलाकत या ज़ररे शदीद की तख़वीफ के ज़रीये से इस्तिहसाले विलगन।

३८७—इस्तिइसाले विलमन के इतिकान के लिये किसी शख़्स की हलाकत या ज़ररे शदीद की तख़नीफ़ा।

३८८-- किसी जुर्भ की तुइमत लगाने की धमकी से इस्तिइसाले विल्लान करना जिसकी पादाश में मौत या इन्ते दनाम बउवृर दर्याय शोर वगैर. की सज़ा मुक्तर है। ३८९-- इस्तिइसाले विल्लान के शिर्तकान के लिये किसी शक़्त को जुर्म की तुइमत लगाने की तख़बीफ।

### सर्कः इ विलज्ज श्रो हकती के वयान में।

३९०--सर्क इ विलजन।

जिस हालत में सकीः सक्तीः विलजन है। जिस हालत में इस्तिहसाल विलजन सकीः विलजन है।

३९१--डकैती।

३९२-सर्क:इ विलजन की सज़ा।

३९३--सर्कः इ निलजन के इतिकान का इक़दाम ।

३९४--सर्फ़ इ निलजन के इतिकान में निल इरादह ज़रर पहुचाना।

३९५--डकैती की सज़ा।

३९६ — डवेती कतले अमद के साथ।

३९७-- सर्कः इ निलजन या डकैती इलाक करने या जररे शदीद पहुचाने के इक्रदाम के साथ।

३९८ - सर्क्रेःइ विल्जन या डकेती के इतिकान का इक्रदाम हरनः सुहिलक से सुसहह

#### दक्षमात

३९९-- एकेती के इनिकाय के लिये तैयारी करना। ४००-- डिनेनों के गुगेह के शरीक होने की राज़ा। ४०१-चारों के खगेह में गरीक होने की सज़ा। ४८२-- टॅंबेती के दर्तिकान के टिये जमझ होना।

### याल के तसर्थे देजाये मुत्रहियानः के द्यान में।

४०३--नत् दियानती से माल का तसईके वेजा।

४०८-वद दियानती में उस माल का तसर्र हे बेजा जी माने के बढ़ राज़्स मुत्रवरफा क बन्द्रे में या।

### लियानते गुजरियानः के वयान में।

४०६ -- ज्ञिणगते सुजिन्मानः ।

४०६ — ख्रियानते मुजरियान की सजा।

४०७-माड पहुचाने पुले वर्षेरः से ज्ञियानते मनिमानः ।

४०८--मुतसही या नीकर से ग्वियानने मुत्रागानः ।

४०९--सर्जारी मुलानिम या प्रहाजन या सौदागर या एजन्य से शियानीते मुलरिमानः ।

#### वाले गसरकः लेने हे त्यान है।

४१०--माठे मसरकः।

४११--मारे मसल्या यद दियानती मे लेना।

४६२-माले ममलकः व इतिकाव दर्कती वद दियानती से छेना ।

४१३ - माले ममस्क का आदनन वागेबार करना ।

४१४-माने मसक्त उपाने में मदत देश।

#### दगा के दयान में !

४१५--दना ।

४६६--दमस झाम बाले से द्या।

४६० — ता भी महा।

४१८-- इसा इम जम के कि उन ने जियाने बेमा विभी घरन की पुनि जिसके जन्महर छ।इस्सी हिनाइन सालि। पर बन्ति है।

८१९-- प्रमा शाम बनाने से देगा वरने ही सना।

.२०-मात्र रे रणेट परने की दसा और बर दियलनी से नद्वीत परना !

### फरेब जामेज बसीकों और माल तो जोत से बाइने से श्रालाहदः दारने दे। द्यान में 1

#### दुफ़मात

४२१-- र ने प्वाहीं में तकसीम के रोकने के लिये बदादियानती या फ़रेब से माल की दूर करना या इपाना।

४२२-- इन्ने की इन्ने ज़ाहों को गयस्तर होने से बद दियानती या फरेब से रोहना।
४२३-- प्रतीक ह इतिक्राल की बद दिया तो या फ्रोरब से तकमील करना जिस में एयक
का पुर बयान लिखा है।

४२४--माल वो यद दियानती या फरेन से दूर करना या हुपाना ।

### नु इसान रसानी के वयान में।

४२५-- चुक्रतान रसानी।

४२६-- जुकसान रसानी भी सज़ा।

४२७-- नुकसान रसानी के ज़रीये से पचास रुपये तक गज़रत पहुचाना ।

४२८--द्स राये की मालीयत के किसी हैनान को मारड. छने या उस के किसी श्रक्तोंकी ् नेकार करने से बुकसान रसानी।

४२६ -- किमी मालीयत की गोनशी वगैर की या पचास रुपये की मालीयत के किसी हैवान की मार डालने या उसके किसी अज़ी की वेकार करने से तुकतान रसागी।

४३० -- आन्यास के मक्रामें। के ज़कसान पहुचाने से या बते.रे देजा पानी का करव फेर देने से ज़कसान रसानी।

४३१--शारेश स्थाम या पुळ या दर्या या मजराय आन को तुक्तसान पहुचाने से तुक्तसान रसानी ।

४३२--सैलान फेलाने या नदररने झाम के रोकने से जिनसे मज़र्रत होती है नुकतान रसानी।

४३३ -- लारट हाउस या निशाने समुन्दरी को तबाह करने या उसकी तबदीले जाय वरो या किसी क़दर बेकार करदेने से उक्त सान रसानी।

४३४--निशाने ज़मीन जो वहुक्मे सर्कार कायम हुआ हो तबाह करने या उसकी तबदें छे , जाय बगैर से नुक्तसान रसानी ।

४१५--यज़रीयः आग या भक से उड़ जानेवाले माद्देके सौ रुपये तक या (पैदःवार काउन कारी की सूरत में ) दस रुपये तक मज़र्रत पहुचाने की नीयत से तकसान रहानी।

४३६ — आग या भकते उङ जानेवाले मादे से तकसान रसानी घर वगैर के तदाह करने की नीयत से।

४३७—िपटेहुये मर्कने तरी या ५६० मन के मर्कने तरी को तनाह करने या उसके नेव्हनर होने में ख़क्छ अन्दाज़ी की नीयत से उक्सान रसानी।

#### द्भभाग

४२८-- हज़त्ये नुकसान रसानी मजकुरःइ दफ्तः ४३७-जन कि इतिकान उसका आग या गक से उड़ जानेवाले माद्दे से हो ।

४३९—सर्कः वहारः के इति नाव की नीयत से मर्ववे तरी को कम उमुक पानी की ज़मीन पर वा क्लिंगरे पर कस्दन् ठदराने की इहत में सज़ा।

४४०-हलाकत या ज़रर पहुचाने की तैयाने के बाद इक्रसान रहानी वा इतिवाब।
मुद्दास्त्रलाते येजाये मुज़िस्मानः के दयान में ।

४४१--गुदाग्रालते वेजाये मुजिस्मानः।

४४२-मृद्यकते वैजा बखान ।

४४३—मख़फी मुदाख़ हते वेना बनानः।

४ ४४ - मन्वर्का सुदाखनते देना दखानः वन्त राद ।

४४६--नावज्ञनी।

४८६--- नकन्त्रमी दन्त शब ।

४४७--स्टान्न छते वेनाय मुनरिनान की सज़ा।

४४८-- तुद छल्ते वेजा बझान की सजा।

४४६-- हर्भ के इतिरान के लिये जितको सजा मौत है मुनातको बैग बकार ।

४५०-- जुर्भ के इतिहान के लिये निसरी सज़ा इस्त द्याम वज्वूरे द्यीय हो र है मुदा-राजने वैजा बलानः।

४५१-- हर्म के हतिकान के लिये जिसकी रूजा केंद्र है मुदाउरुते बेजा बरवानः ।

४५२-- ज़रर पहुचाने या हन्ल जरने या मुजाहम्ते देजा करने की तेवारी के बाद सुदा-जलते बेजा दर्गन ।

४५३ -- महाकी मुदाहालते वैना बद्धान या नजनानी की राजा।

४५४--हर्भ के दितिकान के लिये जिसकी राजा केंद्र है महाक्षी मुदाहर ते नेजा बहानिक या नत्ववनी !

४५५--जम पुचानेयाहरूर, परने या मुझाहमते वैजा करने या तैयारी के बाद मणकी सुराज्ञात वैजा परमन या गजवजनी ।

४५०--मनाकी मुद्द राति थेना राजानः या ग्रायननी पनत जन वी सजा।

४५७-- पे के रीतान के तिये निर्की सहा है ए एसकी मृतस्ति वेजा नग्नाना या राज्यानीय वस्त शरा

४२८-- इस पत्त ने या उन्हारिन वा मुक्तियों केला परने की देवारी के बाद भूगार सदक्षी केल क्षाणाल सामनानी केलत हुन ।

#### दुस्मात

- ४५९—मराणी मुदागाउते वैजा बसान या नकश्यनी के विकास भी हालत म जरने राहीद पहुचाया।
- ४६० मख़की मुसमारते देशा बग्नान या नक्तरप्रनीये वक्त शर्मे बुल गुरुमा सु-स्तांतिवे समा हे जबिक इलास्त या अररे शदीद का उन मे से कीई वाणाहा।

४६१--- गेर्ड ज़र्फ तोच कर बद दिया ती से सोलना निसमे भाल है।

४६२ - उसी अी का राजा जनिक मुहाकिज मुर्तिकिन हो।

#### वाव १८।

### उन जुर्मी के नयान में जो दस्तावेजों श्रोर हिस्के या मिन्दियन के निशानों से मुतन्तविक हैं।

४६३-- गाल साजी ।

४६४-- झुटी तस्तावेज बनाना ।

४६५--जाल साज़ी की सज़ा।

४६६ — कोर्ट के काराज तरिज्य या आम रजिस्टर नगैरः को जाली बनाना।

४६७-- कफालनुल्गाल या वरीयत नाम वरीरः दा जाली बनाना ।

४६८ - दगा के लिये जाल साज़ी।

४६९--तेजनानी को तुक्रसान पहुचाने के लिये जाल साज़ी।

४७० - जाली दस्तावेज ।

४७१--जाली दस्तानेज़ को अगली दस्तानेज़ की हैतियत से काम में लाना ।

४७२--जालसाजी के इतिकाव की गीयत से जो दक्तः ४६७-की का से सुरतीजिये सजा है सुरतिविस सुहर वगेरः बनाना या पास रखना ।

४७३--जाल साज़ी के इतिकाव की नीयत से जिसकी दूसरी सज़ा मुकरेर है सुक्तविस मुदर वर्षेरः वनाना या पास रखना।

- ४७४ दम्तानेज़ मज़कृर इ दफ ४६६ या ४६७ को जाली जान कर और बहेंशीयते असली काम में लाने की नीयत से पास रखना।
- ४७५--श्रालामत या निशान की तरबीम जो दस्ताबज़े अस्त्री मज़कूरण्ड दफः ४६० की तस्त्रीक क लिये काम में आये या सुन्तवित निशान निये हुये मादे वो पाम रखना।
- ४७६-- घटामत या निजान की तन्त्रीस जो दरताने ने। किनाय दस्तारेज मजकूरः इन्हा ८६७ की तस्दीक के काम में आये या मुन्तनिस निजान किय हुने महिला पास स्ताना

#### ख्यमात

४०७ - वसायत नामे या सुनवन्ना करने के इजाज़त नामे या किफालतुष्माल पर फ्रोरेंक से ख़ते नत्ख़ खीचना या उसका तलफ़ करना वग़रः।

४००-( अछिफ्र )-हिसाव झ्टा वनाना ।

### हिरफे और मिल्कियत के शौर दूसरे निशानों के दयान में

४७८-- निज्ञान हिर्फ ।

र्स्शिटियृट मजरीय इ सन ४६ ओ ४७ जुल्ने मलिकःइ विक्टोरिया-वाद ५७। ४७६—निजाने मिल्कीयत ।

४=०- ध्रेंट निजाा हिके का नाम मे लाना।

४८१ - बुरे निशान मिल्तीयत का काम मे लाना।

४८२-- झूंट निजाने हिर्फ: या निशाने मिल्कीयत का काम मे लाने की सज़ा।

४८३—- उन निद्याने हिर्फ या निद्याने मिन्कीयत की तन्दीन जिसको रोई श्रीर शहस काम में लात है।

४८२ -- तल्बीस ऐने निवान की जो सर्काग गुलाजिम काम में लाता है।

४८२ — किमी निशाने हि'र्फ या निशाने मिल्कीयत की तल्हीस के लिये किसी आछः क, बनाना या पास रखना।

४८६ — ऐने श्रह्माव का वेंचना जिस गर सन्तिविस निसान हिफी या निसाने मिलकी।

यत रहे।

४८७ - किमी नर्क पर जिममें परनान रहे केई पूठ विज्ञान बनाना ।

४८८-किसी बेने को निशान के काम में लाने की सज़ा ।

४८९-िशात पिरुभेयत में नुक्रमान पहुत्रों की कीवत से कारनाजी करनी।

#### दारन्ती नोटो थार दंक नोटों के दयान में।

### सन १८६० ई० ] यजगूचाः इकवानीन ताजीसते हिन्द् । ३७

#### वान १६।

# तिद्मत के मुचाहदों के तुक्ज मुजिरमानः के वयान म।

#### द्रप्राञात

(

्रहा है।

ii l

त दर्ग

४९०-- ज़िद्मत सफो तरी या पुर्का के मुजाहदः पा सकता।

४९६—प्राजिज्ञ की खिद्मत करने और उसकी जुक्करियात के बहम पहुचाने के मुख हदः

४६२ - किसी दूर दराज जगर में खिदमत करने के गुन्याइद का तक्क जहां नोकरआजा के प्रार्थ से पहुचाया गया हो।

#### वाव २०।

### उन जुमों के दयान में जो इजदिवाज से तऋल्लुक रखते हैं।

४९३ --- इमस्यानशी जो किसी मर्द ने इज़िद्वाने जायज्ञ के धोखा देने से तहरीक करके की हो।

४९४ - शोहर या क्रोजा के हीने ह्यात में मुक्रेर इक़दिवाज करना।

४९५ — वहीं जुभै या इष्फाय इज़िद्वाज साविक वस शास्त्र से निसेके साथ पिछला इज़-दिवाज हुआ।

४९३ — वरोर परने इक्तदिनाजे जायक्त के फरेन से रस्मीयाते इक्तदिनाज का अदा करना। ४९७ — जिना।

४२८—विश्वत मुनिरिमान किसी ध्योग्त मन्कृह को फुनला ले जाना या ले उड़ना या रीक रखा।

#### वाब २१।

### एजाल :इ हैं सियते उपीं के वयान में ।

४९९ - एजालः हेमीयते उकी।

विसी सच्ची बात का क्तिहाम् निसका करना या मुक्तहर करना आम्म इ खला यक के लिये दरकार है।

सर्वारी मुलाज़िनो वा तरीके अपल वेहेमीयत उमिनी मुलाज़िमी के।

किसी शब्दस का तर्शके अमल बिन्दरन किसी मुझामल इ खान्माः सुबलापक के बोटों ती कर्षा है भी विकासने की सुकतर करना

#### बुऊ झात

किसी मुकद्द की हुई कत हाल जिसका फ़ैसल कोर्ट में हुआ या गवारी और और लोगों का तरीके श्रमल जो उससे तझल्लुक रखते हीं।

श्राम्म इ ख़लायक के सामने अमल का हुस्न त्रोकुरु ।

सर्जनश जो नोई शद्रम नेक नीयती के साथ करे जो दूसरे शब्स पर इक्तिदोर जायज रखता हो।

शिकायत जो शक्ष्म की इंस्तियार के सामने नेक नीयती से पैश की जाय ! इत्तिहाम जो कोई शहर अपनी या रेर की अगराज़ की हिकाज़त के लिये नेक नीयती से कर ।

तहज़ीर करना जिससे उस शब्द का फायदः जिसको तहज़ीर की गई है। या आस्म इ खलायक का फायद नीयत में हो।

५००-- इज़ालः इ हैसियते उर्फा की सज़ा।

५०२-- कोई मज़पून छापना या कन्दर वरना जिसका सुज़ील हैसियते उन्हीं होना इल्म में हो।

५०२ — किमी छं बहुये या कन्द किये हुये गाहै की फ़रोरन्त जिसमे कोई मज़मून मुज़ीले हेसियते उन्हां हो।

#### वाब २०।

तस्तरीके मुजरियानः श्रो तौहीने मुगरियानः श्रो रंजदिहीये गुजरिमानः के वयान में।

## रान १८६० ई०] मजरूचः इक्वानीने ताजीराते हिन्द्र। ३६ धाद्य २३।

जुमों के इतिकाद करने के इकदाम के दयान मे।

#### दफ्षश्रात

५११ — उन खुपें के गीतशान के इकदाम की राज़ा जिल्की पादासाँग हत्स वउत्र त्यीय शोर या केंद्र मुकर्र हो।

# ऐवट नस्वर ४५ सुसदरःइ सन १८६० ई० ।

जारी किया हुपा हिन्द् की लेजिस् लेटिक कोन्सिल का । [६—अक्ट्रर सन् १८६० १०।]

# मजमूअः इ कवानीने ताजीराते हिन्द।

[ यकुमे जूलाई सन् १=६६ ई० तक की तमीमात के साथ।]

### वाच १।

## मुक्तर्मः।

चूंकि यह अगर करीने मसलिहत है कि जिटिश इन्डिया के तमहीद। यास्ते एक आम मजमू अन्द कवानीने ताजीरात मुहीया किया जाय जिहाजा हस्य जैंज हुक्त होता है:—

द्भः १ — इस ऐक्टका नाम मजमूझः इकवानी ने ताजीराते हिन्द नाम मजमू ओ हुदूर होगा और यह \* \* \* \* उस तमाम कल मरी में नाफिज होगा कड़मरी।

१ जुम्हः जरायम तहते मजन्आः इक्तनानी ताजीसते हिन्दं की तहकीकात और मूअ नारि तजनाज मजमूआ इजानिन एकीनदारी सन् १८९८ ई० ( ऐक्ट ५ प्रसद्द इसन्१८९८ होशा । ई० ) की दफ्त आत ५ आ २८ के श्रहकाम के मुतानिक वकू में आयेशी ।

मनसूच इ लगा ीने ताज़ांगते हिन्द रेगू रेशन ५ मुसदर इ सन् १८७२ई० मी दंफ ११ [मनसूज इ का नीने वम्बे — जल्द १ मतकूष्र इ सन् १८९४ ई० — सफा २७४] के जरी रेसे – जरान कि वह रेगू रेशन उससे मुतानिक्तन गहीं रखता है – बातिल किय गया क

रश्रदक्षाज ओ व्यादाद 'किनिदाय यक्किये में सन् १८६१ ई० से " मन्त्र्ज आर तमीम करनेवाळे ऐक्ट सन् १८५१ ई० ( नम्बर १२ ग्रुसद्र इसन् १८९१ ई० ) के ज़रीये से मन्त्रुज़ किये गरें।

३ अल्पता " आवादी हाय प्रिन्त आक वेन्स आई छेण्ड और सिगापूर और मलाका के निवा " मन्सूज़ और तर्मीम करने वाले ऐक्ट सन् १८९१ ई० ( नम्बर १२ सुमदर इ सन् १८९१ ई० ) के ज़रीये से मन्सूज़ किये गये।

४ मनमूत्राः इ कराणी ताजीराते हिन्द उन जुर्गी से मुतम्पिष्टिक कियागया है (जिनके इर्तिशव यक्तमे जावरी मर् १८६२ ई० से पेश्तर हुआ हो पन्नाव में [ मुलाहज तलक कवाजी पन्नाव का ऐक्ट सन् १८७२ ई० ( नम्बर प्रमुमद्र इ सन् १८७२ ई० )—दम्स ३९—जिमका नज़रेसानी किया हुआ जुनख़ यक्तमे जुलाई सन् १८९१ ई० तक वी तमीं में काथ छेजित छेटिक डिपार्टमेन्ट की तरफ से छपकर मुदतहर हुआ है ] और अनेमर मेरवाइ: मे मुलाहज़ तलव क्राानीन अनेनर का रेप्टेक्शन सन् १८०० ई० ( नम्बर इ मुनारः इ सन् १८०० ई० )—दक्त २९ [ मजपूत्राः कवानीन अनेनर मत- वृद्ध इ सन् १८९३ ई०—हफः १६२ ]।

( दाव १—मुक्दमः -दफ. १।)

## जो हस्वमन्शाय वाव १०६ १ ऐक्ट आफ पालीं मेन्ट मौसूमः इ"ऐक्ट मुत-

स्वामरी हाय मर्तृमुक्तिल में मजमूखार मज़कुर के नाकित होते का एखवान निना निया है—सौताल पर्गनों में सौताल पर्गनों के बन्दोबस्त के रेगूलेशन सन् १८७२ हैं । नन्वर १ मुसदरार सन् १८७२ हैं । की दफा ३ के ज़रीयेसे जैसी कि उस रेगूलेशन की तमीम सौताल पर्गनों के क़वानीन के रेगूबेशन सन् १== ६ हैं । नन्वर १ मुसदरार सन् १८८६ हैं ) की रूते हुई है [ मजमूखार कवानीन बगाला—जिल्ह १ मतमूखार सन् १८८६ हैं • —सफ़ ४९७]।

असकान के ज़िला कोही में असकान के ज़िला कोही के कदानीन के रेग्लेशन सन १८०४ ६० ( नम्दर ९ मुसद्दर इसन् १८७४ ६० ) की दफा ३ के ज़रीयेसे[मजम्स इ अभानीने नभी मत्तवृद्धार सन् १८९९ ६० ]।

प्यवर नर्भा में अमूमन—नज्ञज रियायत हाय शान ले—न्दर्भ के कना भीन के ऐन्द्र सन १८९८ ई० ( नन्दर १३ मुसदराह सन् १८९८ई० ) की दफा ४ (१) और ज्योग १ के जारीये से [ मजनूष्णाह कनानीने दमी मतसूष्णाह सन् १८९९ ई० ]।

मिश्री विश्विस्तान में प्राध्या विश्विस्तान के क्यानीन के रेह्नेयान सन् १८९० ई० ( नम्बर १ मुनद्रश्य सन् १८९० ई० ) यो दण ३ के जरीये के [ मन्सूच्या क्यानीने विश्विस्तान मतवृद्य ३ सन् १८९० ई०—सफ ६९]।

्रमृत सीर खन्दमातम में ज़िला अग्र के रेग्नेशा सन् १८९४ रिं (नम्बर १ ससदर हसन् १८९४ रिं) की दफ के ने जारीये से-सीर (त तिमानके साथ) तसीन के एक्ताय कीक्षी में बीरवन अकान्ये कीशे के प्रचीन के अकान्ये न हीते रेगूनेशन सन् १=९६ रिं (नम्बर १ मुनर्गः सन् १८९५ रिं) की एफ के जरादे से [मजमून एक का निने बर्भा मतकुकार सन् १=९९ रिं]।

(तमीमात के साथ) कोइहाय चीत में कीरदत अज्ञाने दोती के गोरहाय चीत है रेतूने पत्र सन १=६६ ई० (तम्बर ६ इलदर इस्त् १=९६ ई०) के जरीये से [मन-मृहाह कवानीने वर्गा मतह्यार सन १८९९ ई०]। ( बाब १-सुम्हमा-दक्तमात १-४।)

जिन्मिने श्रहसने इन्तिजामे हिन्द् " यजरीत्राः सन २१ त्रो २२ जुनूसे यलकः इ मुन्दू इन्हे क्षव-जुनूसे यलकः इ मुन्दू इन्हे विक्टोरिया के मलकः इ मम्दू इन्हे क्षव-जये इक्तिदार में स्राई है या श्राइन्दः स्राये ।

दूप: २-हर एक श्राह्म जो कलमरी मजकूर में % % % % % वम जिनका ऐसे फेल या तर्क फेल का मुजरिम हो जो उस मजमूत्रमः के त्राह- हितकान काम के सिलाफ हो वह इसी मजमूत्रमः की रू से सजा का मुस्ती कलमरी जिन्न होगा न किसी और क्षानून के मुताविक्त ।

द्रा: ३-जो कोई शरूटस मुताविक किसी क्रान्त मजरीय:इ राज़ाय जरायम जिनका
जनाव नव्याय गवर्नर जेनेरल वहादुरे हिन्द वइजलासे कोन्सिल इतिकाव
के किसी ऐसे जुमें की इल्लत में काविले मुवावजः हो जिसका कलमरी
मजकूर के
इतिकाव कलमरी मजकूर की हुदूद के वाहर हुआ है तो उस शरूटस वाहर वाक
के साथ वात्रत किसी फेल के जिसका इतिकाव कलमरी मजकूर के
बाहर हुआ हो इस मजयूआ के अहकाम के मुताविक उसी तरह मुवाख़जः
अमल किया जायगा कि गोया उस फेल का इतिकाब कलमरी से उत के
भजकूर के अन्दर हो
सक्ता है।

द्फ: ४ -इस मजमूत्र इ कवानीन के अहकाम हर ऐसे जुम गजमूत्र इ से भी मुतत्रक्षिक होंगे जिसका इर्तिकाव-

पिजीरी उन

सन १८८१ ई० की जिल्दर के सफ ६९१ में-श्रव गवर्नमेन्ट हिन्दके ऐक्ट सन् १८५ जरायम की ई० के नाम से उसका हवाल: दिया जासक्ता है- [मुलाहज्ञ- तलव मुख़्तसर नामींका ऐक्ट निस्वत जिन सन् १८९६ई०(स्टोटिउट मुसदर इसन् ९९ ओ ६० जुल्से मलक:इ विक्टोरिया-वाव १४)।] का इर्तिकाय

9 अलफाज़ ओ ब्यादाद "यकुमे में सन् १८६१ई० को या उसके बाद" मन्सूख़ और फ़लमरों के तमींम करने बाल ऐकट सन् १८९१ई० (नम्बर १२ मुसदगःइ सन् १८६१ई०) के जरीमे बाहर हो। से मन्सूख़ किये गये—और दरख़्सूस उन जुर्मी के जो ब्याव हाय इलाकःइ कलमरोमें बकूमें आमें मुलाहज तलव आब हाये इलाक़ इक़लमरों के इहात इइफ़्तियार का ऐक्ट रान् १८०८ ई०(स्टीटिउट मुसदर इ सन् ४१ ओ ४२ जुल्से मलक इ विकटीरिया—बाव ७३)—छपा "मजमूखःइ स्टीटिउट मुतब्बिक हिन्द" की जिल्द २ के सफः १-४८ में।

रश्रसत्त दफ उमजपूत्र इ कवानीने ताजीराते हिन्दके तथीम करनेवाले ऐक्ट सन्१८९८ ई ० (नम्बारमुसद्ग इसन् १८९८ई० की दफ २० के जगीयेसे मन्मृखनुई और बनाय उसके

### ( बाव १-मुङ्गद्दम-दफ्र ४।)

- (१) यलकः इ मुझज्जमः की किसी देसी हिन्दी रझय्यत की जानित्र से किसी मुक्ताम में ब्रिटिश इन्डिया से खारिज और उसके बाहर हो।
- (२) किसी और रअय्यत विर्तानी की जानिव से किसी देसी वालीये मुल्क या रईस की कमलरी वाके मुल्क हिन्द में ।
- (३) किसी मुलाजिम मलकः मुझज्जमः की जानिव से-आम इस्से कि वह रअय्यत विर्तानी हो या न हो-किसी देसी वालीये मुल्क या रईस की कलमरों वाके मुल्क हिन्द में-हुआ हो।

तश्रीह-इस दफः में लफ़्ज ' जुर्म" में ब्रिटिश इन्डिया के बाहर हर एक ऐसा सादिर शुदः फेल दाखिल है कि अगर वह ब्रिटिश इन्डिया के अन्दर सादिर होता तो इस मजरूआ इ क़दानीन की रूपे लायके सजा होता।

## तमसीलें ।

(शिटिफ) जिंद की कुनी है और देशी हिन्दी रश्रय्यत है उगण्डा में क़त्ले अपद का मुक्किन हुआ—तो किशी मकाप वाक्रे शिश्च इन्डिया में गहा वह पिछे उसकी तजवीज़ है। सत्ती है और वह क़त्ले अपद का मुनित्म टहर एत्ताहै।

(न) अगर जो रझन्यत विर्तानी अहले यून्य है नश्मीर में झन्छे झमद का मुर्तिकिय हुआ —तो किसी मझाम बाक्ने विदिश इन्डिया में जहां यह भिले उसकी तजनीज़ होसती

हं और वह छन्हे छमद वा मुजिन्म टहर सता है।

(जीम) स्मालिद जो होर मुल्क का है और गवर्नभेट परनाव में ने। कर है दींद में क्रत्ले द्यार का मुनंकित हुआ—ों। किसी मज्ञाम नाके बिटिश इन्टिया में जहां वह भिले उसकी तमक्षेत्र हो सक्ती है और वह अस्त्र पानद का मुजरिम टहर गक्ता है। ( नान १-- पुरुद्गः -- दफः ५।)

(तात्र) स्मालिद ने जो रअप्यो विर्वाश है और इन्दोर में रहता है हाभिद को तर्शाव दा कि बम्बई में मुर्विकिय कृत्ने अमद का हो तो खालिद कृत्ले ग्रामद में इआनत करने का गुजरिम होगा।

द्फः ५ – यह मुराद नहीं है कि इस ऐक्ट की कोई इवारत नाज कवानीन तीचे लिखे हुये कवानीनके किसी हुक्य को मन्स्ख्य या मुबद्दल या विन पर यह पुअत्तल करे या उस पर किली तरह मुझस्सर हो – याने वाव द १ न होगा। ऐक्ट झाफ पालीं मेन्ट मजरीयः ३ झो ४ जुलूसे शाह विलियम चहारुम – या कोई झौर ऐक्ट झाफ पालीं मेन्ट जो वाद ऐक्ट मजनक्र के जारी हो कर सर्कार ईस्ट इन्डिया करनी या कलमरी मजनक्र के जारी हो कर सर्कार ईस्ट इन्डिया करनी या कलमरी मजनक्र से मुझस्सर हुआ हो – या कोई १ ऐक्ट जो मलकः इ मुझक्जमः अ अ अ अ अ मुस्तिर हुआ हो – या कोई १ ऐक्ट जो मलकः इ मुझक्जमः अ अ अ अ अ मुलाजिम अफसरों और सिपाहियों की वगावत और नौकरी पर से भागजाने की सजा से मुत्तऋक्षिक हो अ अ अ अ अ विवाद मुझक्जमः या कोई कानून मुद्धतस्थल अमर या मुखतरसुल मकाम ।

<sup>े</sup> छपा "मजमूझ इ स्टाटिंडट मृतसिक्षिके हिन्द" मतबूझ इ सन् १८८१ ई० की जिल्द १ के सफह २२८ में — अब गवर्गमेन्ट हिन्द के ऐक्ट सन १८३३ ई० के नाम से टसका इनाल दिया जा सक्ता है—मुलाहजः तलब मुख्नसर नामों का ऐक्ट सन १८९६ ई० (सन ५९ जो ६० लक्से मलक इ विस्टोरिया—बाब १४)।

ने अब मुलाइज तलब फीनी ऐक्ट मुनद्र इसन ४४ नी ४५ जुदूने मलकः विवधेन रिया—बाब ५८ ( छपा" मजम्आः स्टीटिउट मुतआहिके हिन्द" मतबूआः सन १८९९ ई० जिल्द २ में ) जिस तीर से जिबह पिछले सालावः फीर्जा ऐक्टीके जरीये से बरक्ररार रक्ता और तमीम किया गया है।

३ अरुकाज "या सकीर ईस्टइन्डिया कम्य ही—या कोई ऐक्ट वास्ते इन्तिजाम सकीर ईस्टइन्डिया कम्प हि के " ऐक्ट नासिख़ सन १८७० ई० ( नम्बर १२ मुसदरः इसन १८७० ई० के जरीये से मन्स्ख हुये।

४ इसी तरह का इस्तस गय क्रवा निन मुख्तसमुळ अमर औ हुख्तसमुल मक्राम की निस्वत मजदू आ: इक्रवानीने ताकीराते दिन्द के तमींम वर नेवाले ऐक्ट ( नम्बर २७ हुस रू. इ सन् १८७० ई० की दफ: १२ में दाखिल किया गया है— जो तमींमात कि उस ऐक्ट के जरीये से अमल में आई हैं वह इस हर वः में दर्ज की गई हैं।

( वान १--तश्रीहाते आम्मः के नयान में दफ्तआत ६--८।)

### वाव २!

## तशरीहाते आम्मः के वयान में।

इस मनम्ये में तारीफात सुरतस्तीयात से मशहत समझी जायें।

दक्तः ६-इस तमाम मजमूचः में किसी हुमें की हर एक तारी फ और इर एक ताईने सजा आर हर एक ऐसी तारीफ या ताईने सजा की हर एक तमसील उन मुस्तरनीयात से मशक्त समभी जायेगी जो बीव "मुस्तस्नीयाते आम्मः" में मजकूर है श्रो हर एक ऐसी तारीफ जुर्भ या ताईने सजा या तमसील में मुस्तस्नीयात मज-कूरः का इस्रादः न हस्रा हो।

### तमसीलें।

(अलिक) इस मजपू स की उन दकों में जहा उमीं की तारीकें मजकूर हैं यह नहीं हिता गया है कि सात बरस से कम उमर का तिष्ठ जराहमें मजकूर का मुतेकिक नहीं हो सत्ता मगर दन तारीकों को उन मुस्तताय द्यान से मशक्त समझा चाहिये जिसमें यह मुक्त-रें( है कि कोई अंगर जो सात बग्स से कम उमर का तिफन करे खर्म नहीं होगा।

( वे ) अनर जैद कि उहद दारे पुलीस है वगेर वास्ट के बक्कर की जी मुर्तिकिब कतल द्ममद हुआ है निग्नतार करे ते। उस स्गत में जैद उर्भ इन्स बेना का मुनिरिम न हुआ क्योंकि जैद पर कर का गिरफ्रतार करना कात्रम् वानिव था-पतयह धरत उस मुरत-सनाय झाम में दाखिल है जिसमें यह मुकरेर हुआ है कि "कोई अमर खर्म नहीं है जिसमे ऐसा शहस करे जिस पर उसका करना कानूनन् व निव है"।

द्भः ७-हर लफ्ज जिसकी तशरीह इस यजपूचः में किसी इन्निमाले ल्यान बरिया महल पर हुई है उसी तशरीह की रिचायत से इस मजपूचा में तर यत उस तश- जगह गुरतज्ञमल हुआ है। रीह के जो

र्म मनस्य-में कहा का

गई।

1 BF

टफ्: - "वह"का लक्ष्म याने जमीर वाहिदे गायव ग्रं उसके मुश्तकात हर किसी शरूव के दास्ते मुस्तक्रमल ह्ये हैं चा मुज्या मुज- इससे कि वह मुज्यकर हो या मुञ्जस।

वैद नाद का नाम ४।

मायद शेदक ८२ में।

<sup>&</sup>quot;मानाद भी दक धहाने ।

( नाव २-तिवरीहाने प्रान्मः के दयान में -दक्तप्रान ६-१६।)

द्राः ६-वह शरकाज जो वेमानी सेगःइ वाहिट हैं सेगःइ वाहिद को जमा की शामिल हैं-श्रोर वह अरुफाज जो वमानी सेगःइ जमा जमा। है सेगःइ वाहिद की शामिल हैं-वस्तिक करीनः से उसके जि-लाफ न जाहिर हो।

द्रा: १०-" मर्द" के लफ्ज से मुजकर नोझ इन्सान मु- "मर्द" राद है किसी उमर का हो-" झौरत" के लफ्ज से मुझनस नोझ "औरत"। इन्सान मुराद है किसी उमर की हो।

द्रा: ११-" श्रः सं ' का लफ्ष्य हर एक कम्पनी या जमा- " शव्स''। इत या गुरोहे अश्रसास की शामिल है खाह उनको सकीर से सनद मिली हो या नहीं।

द्फ़: १२-" आग्मः" का लक्ष्म हर फिकै:इ अवामुकास "आम्म "। या तब्कःइ खनायक की शामिल है।

द्रप्तः १३-"मलकः इ मुझज्जमः" के लफ्ज से पादशाहे वक्त "मलक इ ममिलिकते मुत्तहदः इ ग्रेटब्रिटन और आइरलन्ड मुराद है।

द्कः १ %-"मुलाजमे मलकः मुअज़्जमः" के लफ्ज से वह "मुलाज़में सव उहदः दार या मुलाज़म मुराद हैं जो हिन्द में वहुक्म या बहता- मलक ह मुक्र- जनम"। अते हुक्म वाव १०६ – ऐक्ट आफ पालीं मेन्ट मजकूर मजरीय; इसन् २१ ओ २२ जुलूसे मलकः इ गुअ़ज़्जमः विकटोरिया मौसूमः इ"ऐक्ट मुज़िक्म आहस्रने इन्तिजामें हिन्द" या वहुक्म या वहुक्म या वहुक्म गवर्नमेन्ट हिन्द, या किसी गर्वनमेन्ट के कायम रहे या मुक़र्र या मामूर हुये हों।

प्रशासनिमेन्ट हिन्द के ऐक्ट सन् १८९८ ई०" ( मजरीय इ सन् २१ घो २२ जुल्से मलक इ मुख्यक्रमः विकटोरिया—वाब १०६ के लिये मुलाइज तलब " मजमूच इ स्टोटिउट मुतक्किके हिन्द" मतवूअ सन् १८८१ ई० जिल्द २—- सफ. ६९१।

२ अलफाज 'भिवान आवार्दाहाय प्रिन्स आफ वेब्स आई लेन्ड ओ सिद्धापुर ओ मलावा के '' मन्त्यूज़ और तर्पीम करने व ले रेक्ट सन् १८९१ ई० ( नम्बर १२ मुसदर इ सन् १८६१ ई० ) [ ऐक्ट हाये द्याम—जित्द ६ ] के जरीये से मन्त्यूज़ विये गये।

## [ मजमूअःइ कवानान ताजीराते हिन्द । [ ऐक्ट ४५

( दान २-तशरीहाने झाम्म के नयान मे--दफ्त द्यात १६--१६।)

मजरीयः इसन् २१ ओ २२ जुन्से मजकः धु अङ्ज्ञमः विक्टोरिया मौरूमः इ " ऐक्ट मुनजस्मिन अहसने इन्तिज्ञामे हिन्द " की रू से मलकः इसस्टूहः के कञ्जमे इक्तिदार में आई है या आइन्दः आये।

"गर्गेनट हिन्द"। द्फ: १६—" गर्वनेमेन्ट हिन्द " के लफ़्ज़ से जनाव नन्त्राव ग-वर्नर जनरल वहादुरे हिन्द वइजलासे कोन्सिल या अगर जनाव नन्त्राव मस्दृह कोन्सिल में तशरीफ न रखते हा तो जनाव मेजीडेन्ट वइजलासे कोन्सिल या सिर्फ नन्त्राव गर्वनर जनरल वहादुरे हिन्द मुराट हैं विलिहाज उन डिस्टिन्यारात के जिनको नन्त्राव गर्दनर जनरल वहादुरे हिन्द वइजलासे कोन्सिल या जनाव प्रेजीडेन्ट वहजलासे कौन्सिल या नन्त्राव मस्दृह बजाते खुट जवाजन अगल में लायें।

"गव भिन्ट"।

द्रा:१७-"गदर्नभेन्ट" के लफ्ज से वह श्रव्स या वह अश्राद्यास गुराद हैं जो ब्रिटिश इन्डिया के किसी हिस्सः में कात्-नन् नजम ओ नसक गुरुक के गुरुतार हों।

"त्रेजीडेन्सी"।

द्रः १ = " मेकिटिन्सी" के लक्ष्म से वह कलमरी गुराद है जो किसी एक मेजीटेन्सी की गवर्नमेन्ट के जेर हुक्सत हो।

धनन<sup>99</sup>ा

द्भः १६-" जन " के लक्ष्म से न सिर्फ हर ऐसा श्र्वम मुराट है जो दएतियार अपने सर्कारी जन के लक्ष्य से मुलक्ष्मवहो विक हर यह श्रुद्ध भी मुराट है।

जो कातृन की रू से किसी दीवानी या फीनदारी के मुकहमः
में फैसलाइ कर्तड सादिर करने का इित्तयार रखता हो—या ऐसे
फैसले के सादिर करने का इित्तयार रखता हो कि अगर उम फैसले का अभिल नही तो यह फैसला कर्नई हो—या ऐसे फैसले के
सादिर करने का इित्तयार रखना हो कि अगर यह फैसला किसी
दसरे हाकिम की तजकी से बहाल रहे तो कर्नड हो—या

जो कियी गेथी जमात्रत हराखास से हो जिस जमात्रत को साहुनन् ऐसे फैसले के मादिर करने का उद्दिनयार है। ( याद २-- दशरीहाते द्याम्म के बद्यान में -- दफ २०।)

## तमसीलें।

( श्विक्त ) कोई कल्क्टर जब कि वह किसी मुकड्ग में ऐक्ट १० मुसदर सन्

१८२९ ई० १ के मुतानिक प्रमल वर रहा हो--जन है।

(वे) होई मिनिस्ट्रेंट जब कि वह किमी एने जुमें की निस्वत प्रामल कर रहा है। जिस में उसकी जुरमाने या केंद्र के हुवम सादिर करने का हिन्तियार है जन है छाम इससे कि उमका फैस्सल काविने अपील हो या नहीं।

( जीम ) हर एक श्रहले पत्नायत जिसको रेगूलेशा ७ सन ्र=१६ हँ० र मजमू-दा १ करा विश्व मदरास के मुताबिक मुक्कहमान के तजबीज आ फसल करने पा इंग्टिन-

यार हो जन है।

( दाल ) कोई मिनिस्ट्रेट जब कि वह किमी ऐभे जुर्भकी निस्पत ज्ञपल कर रहाही जिसमें उसकी निर्फा दूसरे महत्तम में तनबीज कलिये सपुर्द करने का हाड़वारहै जम नहीं है।

द्फ्त: २०-"कोर्ट ग्राक जिस्टस" के लफ्ज से वह जज गुराद "कोर्ट आफ है जिसको क्वानूनन् बजाते बाहिद अटालतके काम द्वरने का इड़्ति- जिस्टिस "। यार हासिल हो-या जर्जों का वह मजमन्न गुराद है जिसको क्वानूनन्

नीज ऐक्ट १० मुसद्राः सन् १८९९ ई० समालिके मगर्नी श्री किमाली रें ( रछ त बिनस्वन बाज ए जला मुन्द्रजः कि किहिरित के ) ममालिके मगर्नी ओ जिमाली के
लगान के ऐक्ट सन् १८७३ ई० ( नम्बर १८ सुमद्र इ सन् १८७३ ई० ) के परीये
से और ममालिके मुतवस्सन में ममालिके मुतवस्सत की अराज़ीये रष्ट्रप्यती के ऐक्ट सन्
१८८३ ई० ( नम्बर ९ मुमद्र इ सन् १८८३ ई० ) के ज़रीये से म स्वा होगया है—
मम लिके मगर्नी ओ जिमाली में इसं तमसील की यों पढ़ा चाहिये कि गोया बज स्
"ऐक्ट १० मुमद्र इ सन् १८४६ ई० " के यह अल्फ़ाज ओ ज्ञादाद " ममालिके
मगर्नी आ जिमाली के लगान का एक्ट सन् १८८१ ई० " कायन किये गये हैं—
मुलाइज गलन ममालिक मगर्गी ओ ज्ञिमालीके लगान के देक्ट सन् १८८१ ई० (नम्बर
१० मुनद्र इ सन् १८८१ ई०की दफा २——[मजमुष्टाः इ क्वानीन ममालिके मगर्गी की

२ मदरास का रेग्लेशों ७ सुसदर इ सन् १८१६ ई० -- मदरास की छदानत ह य दीवानी के ऐक्ट सन् १८७३ ई० ( नस्दर हे सुसदर इ सन् १८७३ ई० ) के जिनेये से मस्ख़ होगया है-- सुलाहज़ तलक मजमूकाई कवानीने मदरास एत्हृङ्गाई सन्

१८८८ ई० ।

Ì

ţ

1

प्रदेश १० मुनद्र इसन् १८१६ ६० ( ऐक्ट बमुगद तमीम क्रानून मुतश्र हिक्क बसूल जरे लगान के प्रेजीहेन्सी फोर्ट विलियम बाक बहुतल में ) बहाल की किस्मत छोटा नागपुर में ( व इस्तसनाय जिने मानभूम और महालात बाज ग्रजार के ) छाटा नागपुर के जन्मीदार और रश्र रणत के जाबित इकार्रवाई के ऐक्ट सन् १८०६ ई० ( वह ल के ऐक्ट सुमद्र इसन् १८०६ ई० ) के जरीय से——और बाकी हिस्स इबहुल में (बहस्त-सनाय कलकत और उद्दीस अगर इनलाय मुन्दरज इ फिइरिस्त के ) बहुतल अगकीय रश्र पति के ऐक्ट सन् १८८५ ई० ( नम्बर ८ मुसद्र इसन् १८८५ ई० ) के जरीय से मन्स्यू होगया है—वह अब बहुतल के जिला मानभूम और जिला दारिनिलिङ्ग और जुज्ब जिला जलपाई गे ही में न फिज है और उसके वह अज्ञाय जो ऐक्ट द्र मुसद्र इसन् १८८५ ई० के उन् अज्ञा के गैर मुताबक नहीं हैं जो किस्मत उद्दीसः में वस-द्यत पिजीर कियेगों हैं किस्मते मजकूर में नाफिज है—- ऐक्ट १० मुसद्र इसद् १८६९ ई० मजमुख इकवानीन बहुतल मतकूष इसन् १८८९ ई० जिल्द १ के सफ् ३४३ में छना है।

( वान २-तशरीहाते क्याम्म के नयान में --दण २१।)

वित इजितिमा अदालत के काम करने का इख़ितयार हासिल हो उस हाल में कि वह जज या जजों का यजमा अदालत का काम कर रहा हो।

## नमसील ।

अहरे पद्मायत जो बसूभिय रेगूनेशन ७ सन् १८१६ है । प्रमाय इ फरागीने मदरास के खमल कर रह हो जोर जिनको मुजदगात की निस्वत तजवाज ओ फैसल करने का इस्तियार हासिल है — कोर्ट आफ जास्टस हैं।

" सकीरा गुराजिम "

दुः २.१-"सर्कारी गुलाजिम" के लफ्ज से वह श्रत्स । मुराद है जो नीचे लिखी हुई किस्मोमें से किसी किस्म मे दाखिल हो-याने-

पहिले-मलकः इः गुत्रक्तमः का हर मुलानिम मुतमहद ।

दुमरे-हर एक साहिवे किमीशन उहदःदार जो मलकः मुन्य-ज़जमः की अफवाने दर्श या बहरी में हो उस हाल में कि यह गव-निमेन्ट हिन्द् या घोर दिसी गवनिमेन्ट के तहत में दिसी खिद्गत पर माम्रहो ।

तीस्तरे-हर एक जज।

चोथे-कोर्ट आफ जित्स का हर एक उहट दार जिस पर उस उठदः की तैसीयत से लाजिम है कि वह विसी अमर मुनजलिकःइ गानून या किसी अगर मुतमिलिकः याके की कहकी जात यह या उसकी निस्वत वैपियन लिगे या कोई टरनानेन मुरत्तव या एस-एक करे या अपनी हिपाजन में रक्णे या किसी गाल की अपनी गहनीत में ले या न्सवी अपनी तहनील से दूर करे या अदालत के किनी एकमनामें की नामील करे या कोई रलाक दे या रहीगान का दाम करे या सत्कमः के प्रादाव का टन्तिजाम रक्ते-और हर श्रह्स

( बान २--तत्तरीहाते झाम्बः के बदान में- दक्त २१। )

जिसको कोई जाप परिटत की जानिव से लिद्माते गजरूरः में से किसी जिद्गा के दादा करने का इंडितयार खास द्वासिल हो ।

प्रचिन्नी—हर एक अहले पूरी या हर एक असेसर-या हर एक शरीक पञ्चायत उस हाला में कि वह कोई आफ जिरेट्स या किसी सर्वारी मुजाजिंग की मदद करता हो।

छुठे—हर एक सालिस या कोई दूसरा श्रःहत जिसको किसी कोर्ट आफ जिस्टिस या किसी हाकिमे की इस्टिन्यार से कोई गुका-क्रहमः या मुन्यायितः कैसल करने या कैफीयत लिखने के लिये सिपुर्द हुआ हो।

साल भी – हर एक शह़त जो ऐसा उहदः रखता हो कि वह उसके एतिवार से किसी शह़त के केंद्र करने या केंद्र रखने का मुजाज हो ।

अराउदीं –हर एक सकीरी हहदःदार जिसपर वहैसीयत उस के उहदे के लाजिम है कि जुमी की रोक करे या जुमी के दक् की इतिला दे या जुमी को जवाबिदिश में माखूज कराये या आस्मःइ रालाइक की आफियत या सलालती या आसाइश की हिफा-जत करे।

न्दीं - हरएक उहदःदार जिस पर वहैसियत उसके उहदे के लाजिम है कि कोई याल गर्दमेन्ट की जानिव से अपने कब्जे में लाये या अपनी तहदील में ले या अपनी तहदील में एक या सर्फ करे या वह गर्दमेन्ट की जानिव से कोई पैमाइश या तशखीस या मुचादहः करे या वह सरिंदतः पाल के किसी हुक्मनामः की तानील करे या किती ऐसे अमर की तहकीकात करे जो गर्दमेन्ट की अगराज मुतझिकः इं जर पर मुअस्सर हो या उस वाव में कैकी यत तिखे या कोई दन्तादेज नो गर्दमेन्टकी अगराज मुतझिकः इं जर से तझल्तुक रखती हो मुरत्तव या मुसदक करे या उस दस्ता वेज को अपनी तहवी ता में रक्षे—या किती ऐसे क नून के इन्हिराफ की रोक करे जो गर्दमेन्ट की अगराज एतजा हिका जर की हिफाजन

( दाद २---दश्रीहाते धान्म-के दयानमें---दफ्कात २२---२३। )

के लिये नाभिज हैं—और हर्रक उहदःदार जो सकीर का युलाजिम हो या गवनेमेन्ट से हक्कृत मिहनत पाता हो—या उसकी कोई कार सकीर करने के एवज में फीस या कमीशन की तरह पर उजरत भिलती हो।

दृश्वीं—हर एक उहदःदार जिस पर बहैसीयत उसके उहते के नाजिय है कि दनजर किसी आय गरज गैर मज़हदी एत इल्लक्ष किसी गाओ या करवः या शहर या जिला के कोई पाल अपने कब्जे में लाये या अपनी तहवील में ले या अपनी तहवील में रक्खे या सफ करे या कोई पैमाइश या तशखीस करे या किसी किरम की रुस्म या टेक्स वसूल करे या किसी गाओं या कस्वे या शहर या जिला के टाशिन्दों के हुक्क की ताईन की गरज से कोई दस्तावेज मुरत्तव या मुसदक करे या अपनी तहवील में रक्खे।

## तमसील ।

् भिउनीसिपत कभिन्तर सकीनी मुलाज़िम है।

तश्रीह १ – यह सब अश्रातास जो ऊपर की लिखीहुई किस्मीं में से किसी किस्म में टाखिल हीं सकीरी मुलाजिम हैं आम इससे ं कि उन्हों ने गर्बनेदेन्ट से वह मन्सव पाया हो या नहीं।

तश्रीह २-हर महल में जहां सकीरी मुलाजिम का लफ्ज आया है इनलाक उस का हर शब्स पर है जो किसी सकीरी मुलाजिम के उहते पर फिल्किकों कायमहों गो कि उस शब्स के उम उहते पर कायम होने के इस्तिहकाक में कानून की रूसे कैसाही सुकुण हो।

"माउ (या दुझ: २२—" माल (या जायदाट) मन्कूल: " के लफ्ज नायदाट) में हर किएम टा माल ओ असवाव मादी दाखिल है सिवाय गाउट '। ज्याकी जीर उन चीकों के जो जमीन से मुलसक हों या किसी मंत्री दीज ले बिल इस्तिहकाम पैवस्तः रहें जो जमीन से गुरुगक है।

क्या व्याः २३—" इस्तिहसाले वेजा " वह इस्तिइसाले माल है हो । यो नाजापज दर्भानों से किया जाय और श्राटम हामिल करने वाना इस गान दा कानुनर मुस्तहक न हो। सन १८६०ई०।] मजप्त्राः कत्रानीने ताजीसते हिन्द् । १३

( ताव २---तजरीहाते द्यास्त के वयान में ---एक ज्ञात २४---२०। )

"जियाने वेजा" वर्ज जियाने माल है जो नाजायज नतीलों भिक्षाने से किया जाय खीर शहस जियान उठाने वाला उस माल का वेजा"। कानूनन् मुस्तहक हो।

यह वात कि विसी श्राह्म ने इस्तिहसाले वेजा किया न सिर्फ बन्धके बेजा उस हालत में कही जायेगी जबिक वह श्राह्म उस माल की वत- इस्तिहमाल रिक्षे वेजा हासिल करे विलक्त उम स्रत में भी कित जायगी जबिक करना। चतरीके वेजा अपने कठने में रक्षे — और यह वात कि किसी श्राहम ने जियाने वेजा उठाया न सिर्फ उस हालत में कही जायगी जबिक जियाने वेजा उत्तरीके वेजा वह श्राह्म गाल से महरूप रक्षा जाय बिक्क उस ब्हाना। स्रत में भी कही जायेगी जबिक वह श्राह्म किसी माल से बतरीके वेजा वेदखल किया जाय।

द्रा: २८-जो कोई श्राहत कोई अमर करे इस नीयत से कि ' वद दिया-वह किशी श्राहत को इस्तिहस। लो वेना कराये या किसी श्राहस को नती से"। जियाने वेजा पहुँचाये तो कहा जायेगा कि उसने वह अमर "वद-दियानती से " किया।

दुक्त: २५ नो कोई शख़्स कोई अमर करे इस नीयत से कि "करेंब से " वह किसी को किसी माल या इस्तिहकाक से फरेंब से महरूम या बेटख़ल करे तो उस हालत में कहा जायगा कि उस शख़्स ने वह अमर फरेंब से किया—न किसी दूसरी हालत में ।

दुफ्त: २६ - अगर किसी अमर के दावर करने की वजह काफी "बाबर करने किसी शढ़िस के सामने मौजूद हो तो इस हालत में कहा जायगा की वनह"। कि वह शढ़िस उस अमर के " वावर करनेकी वजह" रखता है - न किसी दूसरी हालत में।

द्फ़: २७ - जब कोई माल किसी श्राह्म की जानिव से माल मक्तवू-उसकी जीजः या मुतसदी या नौकर के कब्जे में हो तो हस्व जये जीन या मनशा इस मजमूत्राः के माले मज़कूर श्राह्म मज़कूर के कब्जे में नीकर। समभा जायगा।

तश्रीह-नो कोई शख़्स चन्ट रोन के लिये या किसी खास जारूरत पर मुतसदी या नौकर की हैसियत से मामूर किया जाय तो वह शख़्स हस्व मन्शा इस दफा के मुतसदी या नौकर है।

1

( वाच ॰ —तश्रीहाते छान्य के वयान में —दफ्तजात २८—२९।)

धन-दीस्र ।

दफ: २ द्र- नव कोई श्रद्धत एक शै में दूगरी शै की मुशावि हन पैदा तरे इस नीयत से कि वह एस मुशाविहन के ज़रीये से मुगाततः दे या इस इसम से कि उसके जरीये से मुगालतः चल जाने का इहतिमाल है तो कहा जायेगा कि श्रद्धत मजदूर ने " तस्कीस " की ।

त्रहारीह १-तल्बीस के मुतरक्कित होने के लिये जुरूर नहीं है कि मुश्वितत ठीक ठीक हो।

त्रारीह २-जन कोई शहल एक शै में दूसरी शै की मुशा-दिहत पैटा करें और यह मुशाविहत ऐसी हो कि उससे कोई शहल मुगालते में आ सक्त हो तो-जय तक कि वरिस्ताफ इसके सादित नही-यह क्रमास किया जायेगा कि उस शहल की जिसने उस नरह पर एक शै में दूसरी शैकी मुशाबिहत पैटा की यह नीयत थी कि वह उस पुशाबिहत के जिग्ने से मुगालतः दे या उसको इल्प इस अगर का था कि उसके जरीये से मुगालतः चल जाने का इहतिमाल है।

"दम्यविज १

द्कः २६-"दस्तावेन" के लक्ष्म से वह मजपून मुराह है जो किसी है। पर हुक्क या हिन्द्रलों या चलामतों के जरीये से या उन में से दो या तीनों के जरीय तो जाहिर या चपान किया गया हो या उन हुन्क या हिन्द्रलों या चलामनों को उम मजपून की यजह रुक्त के लिये छाम में लाने की नीयत हो या वह उस मज-मून की वजह सुक्त के काम में खास में।

त्राधिह १-यह दान कादिले लिहान नहीं है कि किस यमीने ने या कियी शे पर वह हुस्या या हिन्द्रमें या खलामतें इन्हीं न ये या यह कि किसी कोई खाक निस्टम में यनह सुदूरे मजजूर की कामनें लाने की नीयत हो या नहीं या यह दनह सुदूत काम ने साथे या न उपथे। ( बाब २-तजरीहाते प्याग्म के दयान मे-दिक ३०।)

### तनसील ।

षह निव्हत निमम शरायत जिसी मुझाइदे जे मज़कुर हीं और जो नवोर दमह एउत इस मुझाहदे के मुस्तकारण होननाहो। दस्तावेज है।

रक्षक इ इस्मी किसी पहाजन का दस्तानेज है।

मुख्नार नाम दस्तोज है।

नहरा इ जभीन या नहरा इ इमारत जिनमे यह नीयत हो कि यह वमहे सृतृति तेर पर काम में आये या जी वजहे सर्त के तीर पर काम मे आमक-दस्तावेज हैं।

जिस निवरते में अहकाम या हिदायते सु दर्ज है। वह दस्तानिज है।

तशरीह २—जो मुराद हुरूफ या हिन्दसों या व्यलामतों से युवाफिक रस्म श्रहल तिजारत या किसी श्रीर रस्म के लीजातीहै वहीं मुराद उस किस्म के हुरूक या हिन्दसों या व्यलामतों से हस्वे मन्शा इस दफः के समभी जायेगी गो वाक्ते में वही मुराद इदारत में न ज़ाहिर की गई हो।।

#### तमसील ।

अगर जैद किसी हुन्डी की पुश्त पर अप भा नाम लिखदे और हुन्डी में लिखा हो कि किस को कई उसे काम मिले तो हस्व दस्तूर विमारत इन इनारते जहरी के यह माने हैं कि झादिज को हुन्डी का रायः देना चाहिये—पस इनारते जहरीये मजकूर दस्तावेज है और उसमे वही मुगद लेगी चाहिये कि शोया दस्त्यत के ऊपर यह इनारत लिखी होती कि " झाविज़े हुन्डी को राम दो" या कोई और इनारत इसी मजमून की लिखी होती।

दफ्त: ३०— 'किफालतुल्माल'' के लफ्ज से वह दंस्तावेज मु- "किफालतु-रादहै जो ऐसी दस्तावेज हो या ऐसी दस्तावेज समभे जानेकी हैंसीयत व्याल''। रखती हो जिस के जरीये से कोई कानूनी हक पैदा किया जाय या वढाया जाय या मुन्तकल किया जाय या मुकेयद किया जाय या जायल किया जाय या छोड़ दिया जाय—या जिसके जरीये से कोई शख़्स मुक्तिर हो कि मैं कानूनन् जिम्मःदार हूं या इकरार करे कि फलां कानूनी हक मेरा नहीं है।

#### तमसील ।

श्रगर जैद किसी हुन्डी की पुश्त पर अपना नाम लिखदे तो चूकि इस इवारते जुहरी भी रू से इस्निहकार जरे हुन्डी उस शक्ष्म की मुन्तरूल हो जाता है जो उस हुन्डी पर जवाजन काविज हो इस लिये यह इयम्से छुईनी "किसाट मुला उ" है। ( बाव २-तगरीहाने झ म्मः के बयान में--दफ्तश्चात ३१--३६।)

दफ: ३१-" वसीयत नाम: " के लफ़्ज से इरएक किस्म "धमीयन नाम्."। की द्स्तावेज वसीयती मुराद है।

द्फ्र: ३ २-इस मजमूये के हर महल में वह अल्फाज जो सलपान मन्मव् वअफ अफ्याने मुतक्तः से मन्सूत्र हैं खिलाफे कानून तर्क अफ्याल पर দ্বাল দ্বিভাস भी मुहीत हैं - वरुज उस महल के जहां करीने से कोई ग़ुराद इस द्रानून तर्क अफ्याउ पर के पुखालिफ पाई जाय। सुहीत हैं।

दुफ़: ३३- "फेल" के लफ़्ज से मिस्ल फेलेवाहिद के धक्ति अ ម កូត៌។ सिन्सिलः इ अफ्याल मुतवातिरंभी मुराद है और "तक" के लफ्ज से मिस्ल तर्क वाहिट के सिल्सिला तर्क मुतवातिर भी

मुराद् है।

दफ़: ३ १ - जब चन्द अश्रतास अपने उस इरादे की पेश वह अफ़रराज जा चन्द् अश-रफ़्त में जिसमें वह सब युत्तफक़ हों किसी फैले युजरिमानः के साम ने अपो मृति अय हों तो उन में से हर एक शरूटस उस फोल की इल्लत में उगद्द म्हत रक की वैज उसी तरह काविले मुवासकः होगा कि कोया तनहा वही शहूस रफ़्त में किय फेले मजकूर का मुर्तिकव हुआ। है। [

दफ़: ३५-जब कि एक ऐसे फेल का इतिकाव चन्ड श्रुट्सों गिस इाल्त में कि ऐमा से वाक्रे हुया हो जो तिर्फ इस वाटस से डुर्भ है कि उसका इतिं-फेले—मुनिर-काव मुजिरमानः इलम या नीयत से किया गया है-तो उनमें से मानः इत्व या नायत के माथ

हर एक श्ख़न जो ऐसे इल्म या नीयत से उस फेलके इतिकाव में कियं जाने का शरीक हुआ हो उस फेल की निरवत इसी तरह काविले पुवासनः यगह में मज-होगा कि गोया तनहा वही शृख्य इस इस्म या नीयत से उस फेल

का मुर्निकव हुआ।

रिमानः है।

दभ: ३६ - जिम महल में वजिरयः इतिकारे फेल या तर्क नतीन नो फेल के कियी नतीजः इसाम का पैटा करना या उस नतीजे के इन पल से पैटा करने का इफटाम ुर्भ हो तो वहां सगसना चाहिय कि उस और इस तर्र **पे**ल में पेदा ननीजे का पैटा करना उद्य फेल से थाँर कुछ तर्क फेल से भी इपास्ता दही हुई होगा।

१ एइ तम सास्त त्या का गनड गननय इ प्यानी विष्यासन हिन्द क वर्षीय धारे गास रेवट सव १८७० कि (वस्तर १० मुनदरा सन् १८७० ई०) ही दम्स र के परिन्दे ने कायप की गर्भ [ पहड़ राप काम-बिपंड र ]।

सम १८६० ६० ] मज्ञमूच्यः इ तत्वानीने ताजी एते तिन्द् । १७ (बाव २—तश्रीहाते प्राप्ताः के नयान मे—दणा ३७।)

#### तमसील ।

अगर जैद क़रदन् दक्तर की मौत का बाइस इस तरह से हो कि छुछ तो यह वक्तर को धुराक का देना दिवलाफ क़ानून तर्क करे और छुछ उस को गारे तो जैद इ तले अगद का मुतर्किन होगा।

द्राः ३७ – जबिक इितकाव किसी जुम का वजरिये इितकाव चन्द फेलों में चन्द फेलों के जमल में आये तो जो कोई शरूटम उन फेलों में से किसी कोई जुम फेल का इितकाव तन्हा या वशिकत किसी और शरूटम के करके करद- मुग्कव हो एक जेल जार जिसके इितकाव में शरीक हो वह शरूटम जुभ मजकूर का के शरीक होना।

## तमसीलं ।

( अलिफ ) अगर ज़ैद और बकर इस अगर पर मुत्तिक हों कि हम दोनों फर्दन् फर्दन् मुख़्तिलिफ ओक्षात पर थोड़ा थोड़ा ज़हर देकर अगर को हलाक करें — और मुताबिक इस ख़हद ओ पैमान के ज़िद ओ वक्षर अगर को हलाक करने की नीयत से ज़हर दें और उस ज़हर के असर से जो इस तरह बदफ़ झात दिया गया अगर मरलाय— तो इस स्रत में ज़िद ओ वक्षर क़रदन् इस इर्तिकावे क़तले अगद में शरीक हुये — और च्रिक हर एक उन दोनों में से ऐसे फ़ेल का मुर्तिकव हुआ जो अगर की मौत का बाइस हुआ इस लिये यह दोनों शख्त जुर्भ मज़कूर के मुनिरिम हुये गो उन के अफ़ झाल पलाहद अलाहद हैं।

(व) ज़िद ओ बक्कर विल इहितराक दारोग इ महवस हैं— और अमर क्रेदी उन की सपुर्दगी में बहैशीयत उन की दरोगागी के छह छह घन्टे बारी बागी से रहता है— और जैद ओ बक्कर इस नीयत से कि अमर इलाक होनाय अपनी अपनी नीकरी की बारी वारी में अमर को उस ख़ुराक का देना ख़िलाफ़ क़ानून तक करते हैं जो अमर के खिलाने के लिये उन को दी गई हो — और इस तरह उसकी मौत के बाइस होने में दीद: व दानिस्त: शरीक हुये अशर अमर भूक से मरगया—तो ज़ैद ओ बक्कर दोनों अमर के क़तले अमद के मुजरिम हुये।

1

10

र्म

Ħ

भी

部

100

(जीम) ज़ैद दारोगः इ महबस है — और अमर क़ेदी उसकी सपुर्दिगी में है — ज़ेद इस नीयत से कि अमर हलाक होजाय अमर की ख़ुराक का देना ख़िलाफ़ क़ानून तर्क करे जिस के सबब से श्रमर निहायत ज़ईफ़ ओ कमजोर होजाय — मगर इस क़दर फाक़े नहीं कि वह अमर की मीत के बाइस हों — ज़ेद उहदे से माजल होजाय और बक़र बजाय उस के मुक्तर हो और बकर भी बिला साज़िश या बिला इंश्तिराक़ ज़ैद के अमर को ख़ुराक का देना ख़िलाफ़ क़ानून तर्क करे इस इल्म से कि उस ख़ुराक देनेके तर्क में श्रमर के हलाक होने का इहित्माल है और श्रमर भूक से मरजाय — ओ बकर क़त ने अमद का मुजरिम है — मगर ज़ैद इसिलेय कि उसने बक़र की विकत नहीं की सिरफ़ इकदामें क्रतल श्रमद का मुजरिम है। ( बाद २-सज़ाओं के दयान में-दक्षव्यात ५४-६६ 1 )

तर दिले हुन्म सजाय मोत १ द्फ़: ५८-हर हाल में जहां सजाय मौत का हुनम साहिर हुआ हो गवर्नमेन्ट हिन्द या उस गवनमेन्ट को जिस के चलाके के अन्दर मुजिस्म की निस्वत ऐसी सजा का हुनम सादिर हुआ हो इिन्यार होगा कि मुजिस्म की विला रिकामन्दी उस सजा को और किसी सजा के साथ जो इस मजमूचे में सुकर्र की गई है वदल दें।

हब्त द्याम व उद्दर दर्भाय शार के हुक्म सज़ा का तदा देला। द्राः ५५-हर हाल में जहां हब्से दशम वर्ट्से द्रयीय होर का हुक्म सादिर हुआ हो सर्ट्सेन्ट हिन्द या उस नद्दीनेन्ट को जिसके आलाके के अन्दर मुजरिम की निस्तत ऐसी सजा का हुन्म सादिर हुआ हो हिन्यार होगा कि एजरिन को निला रिजामन्दी उस सजा की दोनों किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र के साथ जिस की मीब्याद चौदः चरस से जियादः न हो-ददल दे।

लहले पृत्य कार लहले कमनेक को मुख्यते त -क्रिसे बद्धानते केद को समा का हाम दिया जाना।

द्र : ५६ – जब कभी किसी श्रद्ध पर जो अहले युरए या अहले अमरीकः हो कोई ऐसा दुर्म सावित हो जिसकी पादाश में इस मजमूकः की किसे हि हम उड्यूने हर्याप शोर की सजा मुकरिर है तो जहालत को लाजिम है कि ऐक्ट २४ उसहराइ सन् १ - ५५ के अहकाम के उम्बिद दुजरिम की निस्कत हुटस वड्यूने हर्याय शोर की जगर मुस्कलते ताजीरी जातिते केंद्र की सजा तजकीज करें।

सन १८६० ई० ] मजमूबाः क्यानीने ताकीसते हिन्छ । २३

( वाब ३ - राजाओं के वयान मे-दफ्यात ५७-६०।)

द्फ़: ५७ - सजा की मीज्यादों के अज्जा के हिसाब करने में सज़ा की हत्स दवाम वस्तूरे द्यीय शोर वीस वरस के हत्स वस्तूरे द्यीय श्रीर वीस वरस के हत्स वस्तूरे द्यीय श्रीर के बरावर समका जायेगा।

दफ्तः ५८-हर हाल में जहां हव्स वजबूरे द्यीय शोर का जिन मुजिर्मा की निरा
हुक्म सादिर हो तावक़े कि जबूरे द्यीय शोर अमल में न आये वत सजाय
हुक्स वजबूरे
मुजरिम के साथ वैसाही अमल किया जायेगा कि गोया उसकी द्यीय शोर
निस्वत केंद्र सर्वत का हुक्म सादिर हुआ और जो मीआद ऐसी का हुक्म ही
चिम्क में मुन्कजी होगी वह मीआद उसी हब्स वजबूरे द्यीय शोर तक उनके
साथ किसी
तरह अमल
किया जाय।

द्फ़: ५८ –हर हाल में जहां मुजरिम सान वरस या जियादः क्केर की जगह मीआद की क्षेद का मुस्तोजिय हो अदालते मुजियजे सजा को इ-हब्स बउबूरे दितयार होगा कि हुक्म सजाय केंद्र सादिर करने के एवज़ में मु-दियोग शोर। जिस को किसी एक मीआद के वास्ते जो सात बरस से कम श्रीर उस मीआद से जियादः न हो जिस मीआद तक वह मुजरिम इस मजमूझः की रू से केंद्र का मुस्तोजिव है हब्स वखबूरे द्यीय शोर की सजा का हुक्म दे।

देफ़: ६०-इर हाल में जहां मुजरिम दोनों किस्मों में से हुक्मे सजा किसी किस्म की कैद का मुस्तीजिव हो अदालते मुजिक्किने सजा में ऐसी किद के को इिंद्रियार होगा कि सजा के हुक्म में यह हिदायत करें कि लिये) हो सक्ता केद कुल मीआद तक सर्वत हो या कुल मीआद तक केद महज है जो बुक्न या हो या यह कि उस मीआद की कुछ मुहत तक केद सर्वत हो और जुज़अन सब्त वाकी मुहत में कैद महज रहे।

१ दरखुम्स तश्चल्लुक पिक्रीरीय दक्षकात ६० आं ६३ लगायत ७४ निस्वत उन अ-हकामे सक्ता के जो पजाब के ज़िलः इसहिदीया बिल्चिस्तान में सादिर हों मुलाहक तलब पजाब के सहिदी जरायम के रेग्र के ज्ञान सन १८८७ ई० (नम्बर४ मुसदर इसन १८८७ ई०) की दक्षकात १५ (२) ओ ५२- [ च्यी मजमूक्षः इक्ष्रवानीने पंजाब मततृक्षः इसन १८८८ ई० के सकहात ३९७ ओ ४०९ और मजमूकः इत्रवानीने विल्विस्तान मतवृक्ष इसन १८९० ई० के सकहात ३९७ ओ ६६ में ]।

( वाव ३-सज़ाओं के वयान में-दफ़्झात ६१-६३।)

हुक्मे सज्ञाये जन्तीय जायदाद । दृफ्तः ६१ — जब किसी हाल में जहां दोई श्रास्त किसी जुर्म का मुजिरम साबित होजाय जिसकी पादाश में वह इस अमर का मुस्ती-जिब हो कि उसकी कुल जायदाद जब्त की जाय मुजिरम किसी जायदाद के हासिल करने के काबिल न होगा बज्ज इसके कि वह जायदाद गवर्नमेन्ट के लिये हो ताबक्ते कि वह सजायः गुज-व्यिजः या दृसरी सजा जो उसके बदले तजवीज हुई होतेन करले या वह माफ न हो।

#### तमसील ।

ज़ैद कि गवर्नमेन्ट हिन्द के मुक़ाविल में जह करने का मुजिरिम सावित हुआ है इस अमर का मुस्ताजिय है कि उसकी कुल जायदाद ज़ब्त की जाय- हुक्म सज़ा के सादिर होने के बाद और मुद्दत के अन्दर कि हुक्म मज़कूर नाफ़िज़ है ज़ैद का बाप तर्क छोड़-कर मर गया और यह तर्क: जैद को उस स्रत में मिलता कि ज़ैद की निस्वत ज़ब्तीये जायदाद का हुक्म न हुआ होता-तो इस हालत में तर्क इ मज़कूर गवर्नमेन्ट की जाय-दाद है।

जन्तीये जाय-दाद विनस्तत सुनिरमाने सुरतें निन राजाय मौत या इन्म बड-युरे टर्यायशीर या क्रेंद । द्रः ६२ - जब किसी शरूस पर ऐसा जुम सादित हो जिस की पाटाश में सजाय मौत एकरेर है तो अटालन को यह तजबीज करने का इिट्तयार है कि मुजरिम की कुल जायटाटे मनकूल: और मनकूल: गवर्नमेन्ट में जन्त हो और जब कि किसी शरूस पर कोई ऐसा जुम सावित हो जिसकी पाटाश में हन्स वन्ध्रेर ट्यीय शोर या सात वरस या जियाट: की केंट्र का हुन्म सादिर हो तो अटालन को यह तजबीज करने का इिट्तयार है कि हन्स वन्ध्रेर ट्यीय शोर या केंद्र की मीआट के अन्दर मुजरिम की द्वाल जाय- टाटे मनकूल: ओ शेर मनहूल: का लगान और किराय: और ए- नाफा इस शर्त के नाथ गवर्नमेन्ट में जन्त रहे कि मुजरिम के अन्तर की योगाल और मुत्यिसलों के वासने सजाय मजकूर की मीआट में जो मटटे मजाश गवर्नमेन्ट मुनासिव समभे उस महासिल से मुजर्ययन की जाय।

( बाब ३-- राजाओं हे वयान मे--दफ आत ६४--६५ । )

की गई है उस महल में उस जुर्माने की मिकदार जिसका मुजरिय गुरती-जित्र होगा गैर महदृत है मगर चाहिये कि अन्दाजः से जायद नहीं।

द्फः १६८ - हर र सूरत जुमें काविलो सजाय कैंद क्रो नीज जुमीनः अदान जुमीने में निसमें एजरिन की निस्वत हुनम सजाय जुमीनः मा केंद्र होने की प्रत या विला केंद्र हो —

श्रीर हर सूरत दुर्भ काविले सजाये [ कैद या जुर्माने में या ] महज दुर्माने में जिसमें मुजरिम की निस्वत हुक्म सजाय जुर्मानः हो—

झदालते मुजिन्दिने सजा को इख़्तियार होगा कि सजा के हुनम में यह हिदायत करे कि अगर जुमीनः अदा न हो तो पुजरिम एक स्वास मीजाद तक केंद्र रहे और यह केंद्र उस केंद्र के झनादः होगी जैसा हुनम मुजरिम की निस्वत हुआ हो या एस केंद्र के अलावः होगी जिसका मुजरिम हुनम सजा के तवादिल की रू से मुस्तौजिव हो।

द्फ्रः ६५-अगर किसी जुर्मकी पादाश में कैंट और जुर्मानः जुर्मानः अदान

दरसम् तश्चल्छक पिक्रीर दक्तकात ६४ लगाइत ६७ निस्वत लरायम तहते क्रवानीने मुख्तसमुल अमर या मुख्तसमुल मुकामके—मुलाइन तलव माकव्ल की दक्त ४०।

दरसम्स तझल्लुक पिज़ीरी दफझात ६० ओ ६३ लगायत ७४ के निस्वत उन सज अहकामे सज़ा के जो पजाब के जिल इ सहिंदी या विल्विस्तान में सादिर हों मुलाहजः तलब पजाब के सहेदी जरायम के रेगूलेशन सन १८८७ ई० ( नम्बर ४ मुसदर इ सन १८८७ ई० ) की दफ़आत १५ (२) ओ ५२ [ छपी मनमूष्ट्र इ कवानीने पजाब हैं। मतबू अः इ सन १८८८ ई० के सफ़हात ३९७ श्रो ४०५ और रजमूआ इ क्रवानीने विल्-िवस्तान मंतवू अः इ सन १८९० ई० के सफ़हात २९७ श्रो ६६ में ]।

<sup>9</sup> मुलाहजः तलन सफ्तः २४ का फुट नोट ।

र दफ्तः ६४ की अन्तल दो जिम्मे वजाय अल्फ्राज़ "हर हाल में जहा किसी मुजनिस्म की निस्तत लुर्मान का हुकम हो" के मजमूआ इ कवानीने ताली राते हिन्द के तमीं म करने वाले ऐक्ट सन १८८२ ई० (नम्बर ८ मुसदर इ सन १८८२ ई०) की दफः २ के ज़रीये से क्रायम की गई—वह ऐसी अकवामें कोही की सूरत से मुतळ्ळिक नहीं हैं जिन से कचीन की अक्रवामें कोही का रेगूलेशन सन १८९५ ई० (नम्बर १ मुस्दर इ सन १८९५ ई०) मुतळिक किया गया है—मुलाहज तलव उस रेगूलेशन की दफ्षात १ (१) श्री ३।

यह अलफाज़ हिन्द के फ्रीजदारी आईन के तमींम करने वाले ऐक्ट एन १८८६ ई० ( नम्बर १० मुसदर इसन १८८६ ई० ) की दफ़ २६ ( २ ) के जाने से दाख़िल किये गये।

जुर्मानः अदा न होने की सूरत में हह मीत्र्यादे के द जब कि जुर्म की सजा केंद्र और जुर्मानः दानों ( वाव ३--सज़ाओं के वयान में--दफञात--६६--६७।)

दोनों सजायें मुकरेर हों तो जो कैंद जुर्मानः अदान होने की सूरत में अदालत के हुक्म ले तजबीज़ हो उस की मीन्नाट उस कैंद की वड़ी से बड़ी भीआद की एक चौथाई से जियादः न होगी जो जुर्म मजकूर की पाटाश में मुकरेर हैं।

उस केंद्र की
किस्म जी
वपादाशे
इप्यदम अदाय
जुमीन हो।
मी,आदे केंद्र
दर सूरत
इप्यदमे अदाय
जुमीन, जब

सजा सिर्फ

जुर्गान है।

दृफ़: १६६ — जो कैंद जुर्मानः अदा न होने की सूरत में अटा-लत के हुक्म से तजवीज़ हो वह उसी किस्म की होसक्ती है जो उस जुर्भ की पादाश में मुजरिम के लिये तजवीज़ हो सक्ती हो।

दृक्तः १६७ - ऋगर जुर्ष की पादाश में सिर्फ जुर्मानः की सजा

युकरेर हो तो १ [ नह कैट जो अइ।लत वएवज़ अद्मे अदाय जुर्मानः

तजवीज करे केट महज होगी और ] उस कैट की मीआट जो जुर्मानः

अडान होने की सूरत में अदालत के हुक्मसे तजवीज हो नीचे लिखी

हुई हट से जायट न होगी याने १ [जय जुर्मानः की मिकदार पचास रुपये

से जायट न हो तो कोई मीआद जो दो महीने से जायद न हो 
श्रीर जय जुर्मानः सौ रुपये से जायद न हो तो कोई मीआद जो चार

<sup>9</sup> मुलाइज तल्य सफ २४ का फुट नोट।

२ यह अल्काज़ मजमृद्धाः कवानीने ताज़ीराते हिन्द के तभीम करने वाले ऐक्ट सन १८८२ ई० (नन्तर ८ मुसदग्द सन १८८२ ई०) की दक्र ३ के ज़रीये से दाग़िल किये गये है [ ऐक्ट हाय आम—जिल्द ४ ]।

व उन अकामि कोही वी स्रत में जिन से कचीन की अकामि कोही का रेग्लेशन सन १८५५ हैं। ( नन्बर १ मुसदग इसन १=९५ हैं। ) मुतअहिक है बजाय बसानिट के खलकाज़ के खलकाज़े मईमुङ्जेल द्वायम किये गये हैं-याते:--

<sup>&</sup>quot;जब दर्मीने की मिक्कदार पचाम रूपये से ज्ञायद नहीं तो होई मीआद जो चार महीने से जायट नहीं——और जब दर्मीन सो चपये से ज्ञायद नहीं तो कोई मीट्याद जो छाउँ महीने से जायद नहीं और बाजी और स्रवी में कोई मीआद जो बारह महीने से

<sup>्</sup>रापद त हो "--म्याहरू तत्व रेशोदात १ सुनदर र सन १८९५ (०--दक्तआत १ (३) ओ१। यह अत्याहर की बसारिट के अयक्षाल के एवल उन अज्ञामे कोही की स्रत में सायम किये गोर्ट नित्रमें रोहाय चेरा रा रेश्ट्रीत मत्त १८९८ ई०--सुनअन्तिक्री

<sup>(</sup>स्पार्ग तापन रेडो हा ५ सुरुष हमा १८२० हे०--दक्ष ३ और जागीमा) [राम्बर स्पार्की को मन्द्रार स्पार्थक (०]

## सन १८६० ई० ] यजणूनः इकवानीने ताजीराते हिन्द ।

( बाब ३-सज्ञाओं के वयान में-इफछात ६८- ७० । )

महीने से जायद न हो श्रीर वाकी श्रीर सूरतों में कोई मी झाद जो द्धः महीन से जायद न हो ]।

द्भ: ६ - जो कैंद जुर्मानः अडा न होने की सूरत में तज- ऐसी केंद्र का बीज हो यह उसी वक्त सतम हो जायगी जबिक जुर्मानः श्रदा जुर्मान अदा वाज हा वह उसा वक् स्ताम हा आजपा अनुवा उत्तर है। कर देने पर ख़-किया जाय या कातून के तरीकाःइ मुझय्यनः के पुत्राफिक वस्टूल तम होजाना। कर लिया जाय।

द्रः ६६-श्रगर उस केंद्र की भी आद गुजरने से पहिले जो ऐसी केंद्र का जुमीनः अदा न होने की सूरत में तजवीज हो कोई ऐसा हिस्सः इ जुर्मानः के मुतनासिदः जुर्गाने का श्रदा किया जाय या वसूल कर लिया जाय हिस्स इ मुतनासिव कि कैद की वह मीत्याद जो जुमीनः अदा न होने की सूरत में श्रदा कर देने मुजरिम ने ते की जुर्याने के हिस्सः इवाकीमांदः के साथ निस्वत पर ख़तम कभी की न रखती हो तो क़ैद रातम हो जायेगी। हाजाना ।

#### तमसील ।

अगर ज़ैद की निस्वत सी रुपये जुर्णाने की सज़ा और जुर्णान, अदा न होने की सूरत में चार महीने की केंद्र वा हुक्म सादिर हुआ हो तो इस सूरत में अगर गीन्नाद के एक महीने के गुज़रने से पहिले पलतर रुपये अदा किये जायें या वसूल करिलये जायें तो पहला महीन गुजरतेही जैद रिहाई पार्येगा अगर पहले महीने के गुजर जाने के वक्त या उसके बाद जैद की कैद की हालत में पछतर रुपये अदा किये जायें या वसूल करिलेये जायें तो जैद फीरन रिहाई पायेगा श्रीर अगर मीजाद के दी महीने गुजरने से पड्छे मिन्जुम्ला जुमीने के पचास राये अदा किये जाये या वसूल करिलये जाये तो दो गर्मने ख़तम हो-तही जैद रिहाई पायेगा और अगर इन दोनों महीनों के ग्रजरत ही या उसके बाद जैद की क़ैद की हालत' में पचास रुपये अदा किये जायें या वमूल कर लिये जाये तो जैद फ्रीरन रिहाई पायेगा।

दफ़: ७०-जुमीनः या उत्त का कोई जुज जो वसूल होने से जुर्भनः च वाकी रह गया हो तारीखे हुवम सजा से छः वरस के अन्दर हर वरस के अन्दर में दक्त वसूल किया जा सक्ता है और अगर सजा के हुक्म की रूसे केंद्र में किया प्रमुख मुजरिम झः वरस से जियादः की कैंद्र का मुक्तीजित्र हो तो उस वक्त वमूल की मुद्दित के गुजरने से पहले हर यक दसून किया जा सक्ता है— विया जा श्रीर पुजरिम की मात से कोई जायदाउ जो उसकी धोत के वाद

( नान ३-सज़ाओं के नयान में-दफ़. ७१।)

उस के कर्ज की इल्लत में कानूनन् माखूज होसक्ती है इस मुवाखजे से बरी नहीं हो सक्ती।

दे नज़ाय हुन द्राः ७१ — जिस हाल में कोई अमर जो हुम है चन्द जो चन्द हुमें अजजा से मुस्कव हो और उन अजजा का हर एक जुज़ विनफ् से मुस्कव हो। सिही जुमें है तो मुजिरिय को उन जुमें में से एक से ज़ियादः जुमें की सजा न दी जायेगी सिवाय उस हालत के कि ऐसी सजा का हुक्य वसराहत पाया जाय।

> ै[ जब कोई अमर ऐसा जुर्म हो जो किसी ऐसे कानून मजरी-यःइ वक्त की दो या जियादः मुख़तलफ तारीफात में दाखिल हो जिस में जरायम की तारीफात या उन की सजायें दर्ज हों—या

> जव चन्द श्रप्तझाल जिन में से एक या एक से जियादः का मजपूत्रः फीनफ़िसही जुमें हे सब के सब इक्टे होकर श्रार जुमें होजायें।

> तो मुजरिम को उस सजा से जियादः सख़्त सजा न दी जायेगी जिस को अदालते मुजिब्बजे जुर्म किसी एक जुर्म मिन्जुम्लःइ जरा-यमे मुसरेहे सदर की पादाश में उस पर आयद कर सक्ती है।]

### तमसीलं।

(श्रतिक्र) जैटने लाठी से पचास जर्भ बक्ररक लगाई है। इस मृश्त में मुम्बिन है कि जैद उस तमाप फ़दओ याब से जोर भी एक एक जार्थ से जिससे वह तमाम फ़दओं कीव मुख्य बेंहें बक्रर की चिट अगदः फ़रर पहुंचीने दा मुजरिम हो पस अगर फ़ेद हर एक फ़र्व की पादाश में सन १८६० ई० ] यजमूत्राः इक्यानीने नाकीराते हिन्द् । २६

( वाच ३-सज्ञाओं के वयान में-दक्तशात ७२-७३।)

सजा के लायक होता तो वह पचास वरस तक केंद्र हो सक्ता था याने फ्रांज़र्व एक दरस सक मगर वह तमाम ज़द्ओ कोच की पादाश में सिर्फ़ एक रुज़ा का सुस्तोजिन है।

(वे) लेकिन जब कि ज़ैंद बक़र को मार रहा हो खालिद दस्तन्दाज़ी करें और चेंद्र खालिद को क़स्दन मारे तो इम स्रत में चिक वह ज़र्ब जो खालिद के लगाई गई है जस फैल का मोई जुज़ नहीं है जिससे ज़ेंद ने बकर को बिल इराद ज़रर पहुचाया इसलिये ज़ेंद्र बक़र को बिल इराद: ज़रर पहुचान की पादाश में एक सज़ा का म्स्तोजिव और उस ज़र्ब की पादाश में जो ख़ालिद के लगाई गई दूसरी सज़ा का मुस्तोजिव है।

दुप्तः ७२-हर हाल में जहां यह तजशिज करार पाये कि कोई जुमें। में से जिन की तसरीह फैसिलों में हो किसी एक जुमें का कोई शह़दस मुजरिम हुआ है मगर इसका शुवः रहजाय कि वह शह़दस उन जुमें। में से कौनसे जुमें का मुजरिमहै तो मुजरिम को उस जुमें की पादाश में सजा दीजायेगी जिसके लिये कमसे कम सजा मुकरिर की गई हो।

वस शहस की रुज़ा जो चन्द जुंगों में से एक का मुजरिम पाया जाय जब कि इसवात का शुबह मज़कूर है। किस जुनि का मुजरिम

दफ्तः ७३ – जब किसी शहस पर कोई ऐसा कुर्म साबित हो केंद्रतन्हाई। जिसकी पादाश में इस मजमूचे की रूसे चादालत को केंद्रे सहत की सजा के हुक्म देने का इहितयार हो तो चादालत अपने हुक्म सजा में यह हुक्म देने की मुजाज होगी कि मुजिरम केंद्रे मुजिब्बजः की भीचाद से किसी एक चार्से तक या चन्द चार्सी तक जिनकी कुल मुख्त तीन महीने से जायद न हो शरहे जैल के मुताबिक तन्हा केंद्र रहे-याने-

श्रमर कैंद की मीत्राद छः महीने से जियादः नहों तो केंद त- नहाई एक महीने से जियादः न होगी।

१ मुलाइज तलव रुपः २४ का फुट नीट।

( बाब ३-सज्ञाओं के वयान में-द्रुष्ट्यात ७४-७५।)

अगर केंड की भीआड छः महीने से जियाटः हो और ∫ एक वरस से जियादः न हो ]तो कैंद तन्हाई दो महीने से जियादः न होगी।

अगर केंद्र की भीत्राद एक दरस से जियादः होतो केंद्र तन्हाई तीन महीने से जियाडः न होगी।

इंड केदे तन्हाई।

दुफ: ७४-केंद्रे तन्हाई के हुस्मकी तामील मे केंद्र की मीन्याद किसी हाल में एक मर्तदः चौढः रोज से जियादः न होशी और ऋर्सः मादेन दो मी आदों केंद्रे तन्हाई के मी ऋदि मज कर की युदत से कम न होगा-योर जब कि कैंदे धुजिब्बिजः की मीचाद तीत महीने से ज़ियाडः हो तो कुल केंद्रे मुजिब्बजः में से किसी एक पहीने में केंद्र तन्हाईसात रोजसे जियादः न होगी और अर्तः इ माबैन दो सी आदीं क्षेदे तन्हाई के भीत्रादे मजकूर की मुद्दत से कम न होगा। दक्त: ७५-अगर किसी श्रद्ध पर कोई ऐसा जुर्भ सावित हो

चुराहो जिसकी पादाश में इस मजमूचे के दार १२ या बाब १७ की

रू से दोनां किस्मों में से किसी किस्म की तीन दरस या जियाद की

राजा का इज़ फ वाहत वाज ज्यां के

तहते बाब १२

या बार १७

बाद सुरुत

के ।

केंद्र मुक्तरर है और दह शढ़त फिर किसी ऐसे डुर्भ का मुर्तिकव हो जिसकी पाटाश में किसी टाव मुनजिक्तरम् सटर की रूसे दोनों किस्मीं साविक दर्भ

मेसे किसी किस्म की तीन दरस या जिया : की केंद्र मुकर्र है तो ऐसे हर एक नये जुर्भ की पाडाश में शख़्स गजक़र तब्स ढवाम वडक्रे दर्याय शोर [या दोनां किस्मां में से किसी किस्म की केंद्र की सजा का

जिसकी गीचाद दस बरम तक दोमक्ती है ] गुरतोजिय होगा ।

( वाव ८-मुस्तस्नीयाते आग्म के वया मे-दफः ७६। )

#### वाव ४।

## मुस्तस्नीयाते आस्मः के वयान में।

दफ़: ७६ - कोई अमर जुमें नहीं है जिसको ऐसा श्राह्स करें जिसपर उसका करना कानूनन् वाजित्र है या जिसको वह शहस करें जो वसवत्र किसी अमरे वक्क को गलत फहमी के न वसवव कानून की गलत फहमी के नेक नीयती से यह वात्रर करता हो कि इस अमर का करना उस पर कानूनन् वाजित्र है।

## तमसीलें।

(अञ्क्त) अगर जैद कि तिगाई। है अपने अफनर के हुनम से क़ातून के अहकाम के सुनाविक आदानियों के एक गरोह पर बन्दुक चलाये तो ज़ैद किसी जुर्भ का मुर्तिकेव न-होगा।

( वे ) श्रगर और को कि किसी कोर्ट आफ जिस्टिस का उहदःदार है उस कोर्ट से व-फ़र के गिरफ्तार करने का हुक्म भिले और कमाहज्ञक्क तहकीकात के बाद ख़ालिद वो बक्कर समझ कर गिरफ्तार करे तो ज़ैद किसी ख़र्म का मुर्तिक्व न होगा।

अक्रवामे कोही का रेगुलेशन सन १८९५ ई० ( नम्बर १ मुसदर:इ सन १८९५ ई० ) अत्रश्लिक है मुलाइज तलब उस रेगुलेशन की दक्तआत १ (३) थ्रो ३ [ मजमूअ इक-वानीने बर्मा मतत्र्वाःइ सन १८९९ ई०] मजमूअ इ हाज़ा इस तरह पढ़ा जायेगा कि गोया मर्कू पुज्जेल दक्त इ मुस्तज़ाद उस में दाख़िल है —

"दक ७५ ( अलिफ )-विला लिई.ज किसी मज़मून के जी मजमूऋ इ हाज़ा या किसी और उन इनाक्टमेन्ट नाफिज़ल् वक्त में मुन्दर्ज हो जिस शद्भत पर कोई ऐसा खर्म सावित हो जिस की पादाश में वह मजमूआ इ हाज़ा या किसी और इनाक्ट-मेन्टकी रूसे लाइके सज़ा है वह वजाय या अलावः किसी और सज़ाके जिसका वह मुस्तौजिव होसक्ता है खर्माने का मुस्तौजिव होगा "

कोहाय चीन में मजमूआ इ हाजा इस तरह पर पढ़ा जायेगा कि गोया उसमें एक दफा मुआि दे दफाइ मासवक वज्ज चन्द लफजी इच्लिलाफात के उसी तरह पर नम्बर दी हुई दाख़िल है — मुलाहज तलव कोहाय चीन का रेयूलेशा सन १८९६ ई० ( नम्बर ध मुसदराइ मन १८९६ ई० । )

१ वाव ४ उन जुमें से मुतअलिक है जिनकी पादाश में तहत दफश्चात १२१ (अलिफ) ओ १२४ (अलिफ) ओ २२५ (श्रिलफ) ओ २२५ (वे) श्रो २९४ (अलिफ) ३०४ (अलिफ) सजा मुक्तरि है — मुलाइज तलव मजमूद्याः क्रवानी ने ताजीराते हिन्द के तमींम करने वाले ऐक्ट सन १८७० ई० (नम्बर २७ मुसदरः सन १८७० ई०) की दफ १३ जैसी कि उसकी नमींम मन्मूख़ और तमींम करने वाले ऐक्ट सन १८९१ ई० (नम्बर १२ मुसदर इसन १८९१ ई०) के जिरीय से हुई है [ऐक्ट हाय श्राम-जिल्ह ह]।

दर ख़ुस्स तअल्लुक पिजीर होने नान ४ निस्नत जरायमे तहते क़नानीने मुस्त्तस्सुछ अग्र या मुस्त्तस्सुछ मुकाम के—मुलाहज तलन माक्रव्छ की तफ ४०।

फ़ेल जो किसी एमे शख्स से सर्जद हा निस पर उस का करना क नू । न् व। जब हो या जिमने अमरे वकुई की गरेत फहमी से यह बाबर कर लिया है। कि उस पर उसका करना क्रानूनन् वाजिव है।

( बाब ४-मुस्तस शियाते द्याम्म के बयान में-दफाअ त ७७-८०। )

जन का फेल जान कि वह अदालत का माग कर रदा हो।

दक्तः ७७-कोई अमर जुर्ग नहीं है जो कोई जज अदालत का काम करते हुये उस इड़ितयार के नाफिज करने की हालत में करे जो इस्टितयार उसको कानून की रूसे हासिल है या जिसको वह नेक नीयती से वावर करे कि वह इहिनयार उसको कानून की रू से हासिल है।

फोल जो बोर्ट की तनवीज़ या हुक्म के मुताविक्र किया जाय।

दुक्तः ७ - कोई अमर जुर्म नहीं है जो किसी कोर्ट आफ जिस्टस की तजवीज या हुक्म के गुताबिक किया जाय या जिसके करने की इजाजत उस तजवीज़ या हुक्म से मुस्तम्वत होती हो दशर्ते कि अमरे मज़कूर उस असें के अन्दर किया जाय जब कि वह तजबीज या हुक्म नाफिज रहे गो उस कोई आफ जिरटस को ऐसी तजवीज या हुक्म सादिर करने का इद़ितयार न हो मगर शर्त यह है कि कायल नेक नीयती से वावर करता हो कि कोई आफ जिस्टस को उस किस्म का इख़्तियार द्वासिल है।

फेल जो रिसी ऐसे शहस से मर्ज़द हो जो क्रान्त्रम की रू में उस के करो वा मनाज़ है या जिसने अगर गर्जर का गउर

दफ्तः ७६-कोई अमर जुर्म नहीं है जिस को कोई ऐसा श्राद्ध करे निसको उसका करना कानूनन् जायज है या वह शरूल करे जो वसवव किसी अमरे वक्टूई को गलन फहमी के न वसवव का-नून की गलत पहरीके नेक नीयतीसे अपने तई उस अपर के करने का कानृन मुजाज वावर करता है।

कडमा स अपने तई क्रानू-नपुडमी करने

का म्नाज मापा कर

लिया हो ।

तमसील ।

अगर जिद् सकर को ऐसा फेल करते देखे जो ज़िंद के नज़दीक क्रवले अगद गाष्ट्रम हो और जैद अपी। इक्कल की धनुष्ठ मकदृर नेक नीयती से काम में लाकर उस इनित्यार के नाफिज करों में जी क्रान्तान सब ले:में। में। इासिस है कि क्रतल करने हुये कातिलें। थी गिरक्तार परें नकर थी इस लिये गियक्तार परे कि उसकी हाकिम जीश्वित्यार वे सामने राये ते। इम सूरत में जैर उमें वासुतिकिव न हुआ गो यह बात सुतहककक हो साय मद्रार पह केल धापनी हिफाजत के बामो वर रहा था।

द्फः =0-कोई धमर द्वर्ष नहीं है जो इत्तिफाक या शामन से छोर वर्गर किमी मुजरियानः नीयन या उन्य के किमी फेल जायज के करने में सादिर हो खोर वह जायज तरीक खोर जायज वमीनों ने मुनामिव इरिवान प्यार रिश्वामी के साथ किया जाय !

( मान ४--मुरतस्वीयाते खान्त ने वयान में --दक्र ८१ । )

#### तगसील ।

अगर ज़ेद कुहरानी से काम करता हो और फल निकलकर किसी शहस ने जा लगे जो करीन खड़ा हो और नह हलाक होजान तो न्स सूरत में केंद्र का यह फ़ेल दरग्रकर के क्राविल है जुर्ग नहीं वरातेंकि ज़ेद की तरफ़ से मुनासिन हुशियारी में इछ कुपूर न हुआ हो।

द्रफ्तः = १-कोई अमर सिर्फ इस वजह से जुर्म न होगा कि फल जित्मे फाइल यह जानकर करे कि उस्से किसी गज़न्द के पैदा होने का इहतिपाल है वशर्ति कि उस अमर के इतिकाव से गज़न्द पहुंचाने की कोई मुजरिमानः नीयत न हो और इस शर्त से भी कि नेक नीयती से किसी दूसरे बदनी या माली गज़न्द के रोकने या बचाने के वास्ते उस अमर का इतिकाय हो।

गजन्द पहुँचने का इहतिमाल है लेपिन किसी नीयते मुजरि-मान. के बनेर ओर दूसरा गज़न्द रोफने के लिये किया जाय।

तश्रीह-ऐसी सूरत में यह अमर तनकीइ तलव होगा कि श्राया वह गजन्द जिसका रोकना या वचाना मकसूद था इस किस्य का और इस कदर करीबुल्वकू था कि ऐसे फेल के इर्तिकाव से खतरे का पैदा करना जवाज या दर गुजर के काविल हो सक्ता है दर हालेकि मुर्तिकव जानता था कि उस फेल के इर्तिकाव से गज़न्द पदा होने का इहतिमाल है।

### तमसीलें।

( अलिफ्र ) अगर ज़ैद किसी दुख़ानी जहाज़ का नाख़ुदा एकाएक मार्म करें कि में विला वक्तू अपनी ख़ता या गफलत के ऐसे मुक़ाम में आपहुचा हू कि क़ब्ल इसके कि जहाज़ रक सके वह (वे) किश्ती की जिसपर वीस तीस मुसाफिर सवार हैं टकरावर जुरूर तबाह कर डालेगा और रख़ फेरता हु तो दूसरी किश्ती ( जीम ) के टकराकर तबाह करने का ख़तर है जिसमें सिर्फ दो आदमी सवार हैं और मुगकिन है कि जहाज़ उस िरती से वचकर निकल जाय तो इस सूरत में अगर ज़ैद हम्न फेरे और उसकी यह नीयत नहीं कि ( जीम ) विस्ती को तबाह करें बल्कि नेक नीयती से यह गरज़ हो कि (वे) विश्ती के मुसाफ़िरों को मुख़ातिरे से वचाये तो ज़ेद किसी जर्म या मुजरिम नहीं है गो वह (जीम) किस्ती को ऐसे फ्रेल के करने से तवाह करे जिस्से उसके इरुम में उस नती जे के पैदा होने का इहतिमाल था वशतें कि यह अमर सावित हो कि वाके में वह ख़तर जिस्ते बचाना उसकी नीयत में था ऐसा था कि उसके वाइस से ( जीन ) विश्ती को तनाही के ख़तरे में डालना दर गुज़र के क्राविल हुआ।

( ने ) अगर नरे जोर से आग वनी हो और जैद इस गरज़ से मनानी की मित्मात

( बाद ४-मुस्तनभी नाते झान्म के बनान में -दफाल त ७७-८०। )

जन का फेत जब कि व्ह अदालन का काम कर रहा हो। दृक्तः ७७-कोई अमर जुर्म नहीं है जो कोई जन चादालत का काम करते हुये उस इख़्तियार के नाफिज करने की हालत में करे जो इख़्तियार उसको कानून की रुसे हासिल है या जिसको वह नेक नीयती से वावर करे कि वह इख़्तियार उसको कानून की रु से हासिल है।

फोल जो केर्ट की तजकीज़ या हुक्म के मुतादिक़ किया जार। द्फ़: ७=-कोई अमर जुम नहीं है जो किसी कोर्ट आफ जिस्टस की तजवीज या हुन्म के ग्रुताबिक किया जाय या जिसके करने की इजाजत उस तजवीज या हुन्म से मुस्तम्बत होती हो दशतें कि अमरे मज़कूर उस असें के अन्दर किया जाय जब कि वह तजवीज या हुन्म नाफिज रहे गो उस कोर्ट आफ जिस्टस को ऐसी तजवीज या हुन्म सादिर करने का इंडिनयार न हो मगर शर्त यह है कि फायल नेक नीयती से दावर करता हो कि कोर्ट आफ जिस्टस को उस किस्म का इंडिनयार हासिल है।

फल जो दिसी
ऐसे जहम
से सर्जाद ही
जो कानूग की
रू से उम के
करो वा
सुनाज है
या जिपने
अभी गर्ना
कर्मा से
अपने नई का
न्युडनके कर

का मुनाज्ञ मारहरू विया हो। दृक्तः ७६-कोई अमर कुर्म नहीं है जिस को कोई ऐसा श्रान्स करे जिसको उसका करना कातूनन् जायज है या वह श्राल्स करे जो वसवव किसी अमरे व्हूई को गलन फहमी के न वसवव का-नून की गलत फहनीके नेक नीयतीसे अपने तई उस अमर के करने का कातून मुजाज वावर करना है। में उस फेल का इतिकाव करे उती तरह अमल किया जायगा कि गोया उसको वही इत्म था जो उसको नशा न होने की हालत में होता बजुज इसके कि वह शै जिससे उसका नशा हुआ उस शरूस के इल्म या खिलाफे मजी उसको दीगई हो।

हकः = 9- जिस अदर के इतिवाद से हलावत या जरेरे शदीद केल निसंसे मक्तसूद न हो और जिसके सुर्विकव को यह इल्मन हो कि उरा अभर से इलाकत या ज़ररे शटीद का इहातिमाल है वह अपर किसी ऐसे गजन्द की वजह से जुर्ग न होगा जो अमरे मजकूर से अटारह दरस से जियादः उमर के किसी शख़्स को पहुंच जाय या जिसका ऐसी उमर के किसी शख़्स को पहुंचाना युर्तिकव की नीयत में हो दर हाले कि उस श्रद्धस ने गजन्द उठाने में लफ्जन खाह पानन् श्र-पनी रिजामन्दी जाहिर की हो और न ऐसे गज़न्द की वजह से वह अमर जुभ होगा जिसके पहुंच जाने का इहतिमाल ऐसी उमर के किसी शख़्स को मुर्तिकिव के इन्म में हो दर हाले कि यह शख़्स उस गजन्द का खतरः उटाने पर राजी हुआ हो।

इलाकत या घररे शदीद

न हो और न

उ कि इहित-

गाल का इल्म हा श्रीर त

िज्ञामन्दी

किया गया हो।

इलाकत मझ-सूद न हो और

नेक नीयती से

के फ यदे के लिये किया

गया हो।

मक्रस्द

### तयसील ।

अगर जैद और यक्तर तफरीइन वाइग छकदी फेंकने पर मुत्तक्रिक्न हों तो इस इतिफाड़ा से उस गज़न्द के उठाने के लिये जो लगई। फेंकी में ने इतिकादे बदमामिलियी हाके होसक्ता है दोनों की रिजमन्दी समझीजाती है पस अगर जैद वे हर्ति शव वदमामिलिसी लक्डी फॅकने में नकर को ज़रर पहुचाये तो जैद किसी छर्म का मुर्तिकिव न होगा।

दफ्तः ==-कोई अयर जिसके इर्तिकाव से हलाकत सकमूद न फेल निस्ते हो किसी ऐसे गजन्द की वजह से जुर्म नहीं है जो अमरे मज़कूर से ऐसे शख़्स को पहुंचे या ऐसे श्रृहस को जिसका पहुंचाना मुत्रीकिव व रिजामन्दी की नीयत में हो या ऐसे श्रव्स को जिसके पहुंचने का इहतिमाल निक्षी शहत मुर्तिकव के इलम में हो जिसके फायदें के लिये नेक नीयती से अमरे

१ दरवार इइस्तिस्ना मुतश्रष्टिके दफ्शात ८७ ओ ८८ थे। ८९ के सुलाहकः तलव मानाद की दफ्तः ९१।

२ फायद. जो जर से मुतक टिक है वह "फायद ' नहीं ई जो दफार ह जामें मक्त्रन हे मुलाहजा तल र मादाद की दक्ष ९२ की तशारीह ।

( वाव ४-मुस्तस्नीयाते आम्मः के वयान मे-दकः ८६ )

मजकुर किया जाय और जिसने एस गज़न्द या गज़न्द मज़कूर के पतरे के उठाने के लिये अपनी रिज़ायन्दी लफ़ज़न् या मानन् जाहिर की हो।

### तमसील ।

जैद कि जरींह है यह बात जानकर कि अगर बक़र पर जी एक मर्ज़ सख़त में मुबतिहा है ख़ास अमल जर्राही किया जाय तो वकर के हलाफ होजाने का इहतिमाल है श्रीर जैंद वकर की इलावत की नीयत न करके विका नेक नीयती से उस के फायदेवा क्रसद करहे बक्कर पर उसकी रिजामन्दी से वह खमले जर्राही करे तो ज़ैद दिसी खर्भका मुर्ति निम नहीं हुआ।

फल जो नेफ

नीयती मे

या किसी फातिकञ

अक्ल के

फायदे के

हिने वही से

या वजी भी विज्ञामन्दी से

सर्जद हो।

शंगस्त ।

क्सि तिम्छ

दुफ़: = ह - जो अमर नेक नीयती से किसी श्रत्स के फायहे के लिये जिसकी उमर वारह दरस से कम हो या जिसकी ऋकल में फ़तूर हो उसका बली या वह श्रख़्त जिसकी हिफाज़ते जायज़ में श्रृद्ध यजकूर है करे या उस बली या मुहाफिज की इजाजत से वह अमर किया जाय खाह वह इनाजत लफ़्ज़न् हो खाह मानन् तो उस गजन्द के सबब से जो उस अमर से उस श्रद्ध को पहुंचे या जिसका पहुंचाना फाइल की नीयत में हो या उसके इल्म में हो कि उस अपर के इतिकाव से गजनद पहुंचने का इहतिमाल है अमरे मजकूर इन नीचे लिखी हुई शतों के साथ जुर्भ नहीं है कि-

पहिली-यह मुस्तस्ना करदन् हलाक कराने या हलाक कराने के इकटाम पर मुहीन न होगा।

दूसरी-यह हुस्तस्ना किनी ऐसे फेल के इतिकाव पर मुहीत न होना जिसमे हताकत का परिनयाल युर्निव के इत्य में हो और जो किमी दूसरी गरज से किया जाय दजुज इस गरज के कि उससे हताकन या जररे श्टीट की रोज हो या उस से हिसी। मई या नक्तसं एडीड का टलाज हो।

तीसरी-यह गुन्तस्ना विल दगहः जर्रे शहीह णहेचाने पर्या जरेर शरीद पहुँचाने के इनदाम पर मुहीत न होगा चनुना इस के

१ मा भारता जात गा देश र पहले पुर रोह । असाहर जाता रूप १४ मा देश पर गीड़ ।

सन १८६० ई० । ] मजगूचाः इतवानीने ताजीराते हिन्द । ३७

( वाद ४ - मुरतस्तीयाते स्पाम्म. के वयान में -- इफ्राञ्चात ६० -- ६९।)

कि वह फेल हलाकत या जररे शदीद को रोक या किसी मर्ज या नक्ते शदीद के इलाज की गरज से किया जाय।

चौथी-यह मुस्तस्ना जिस जुर्भ के इर्तिकाव पर मुहीत नहीं है जसके इर्तिकाव की इचानत पर भी मुहीत न होगा।

## तथसील ।

अगर ज़ेद नेक नीयती से अपने तिष्ठल के फायदे के लिये उस तिष्ठल की निला रिज़ा-गन्दी पगरी निकलवाने के लिये जर्राह से उस पर अमले जर्राही कराये इस इल्म से कि उस जरीही के इमल में तिष्ठल की इलाकत का इहातिमाल है मगर यह नीयत न करके कि वह फेल उस तिष्ठल की हलाकत का बाइस हो तो ज़ेद इस मुस्तरना में दाखिल है क्योंकि तिष्ठल की सिहत ज़ेद का मतल्य था।

द्फ: ६०-जो रिजायन्दी किसी श्राहस ने खौफ नुकसान या किसी श्रमरे दक्ष की गलत फहमी की हालत में जाहिर की हो श्रीर उस फेल का मुर्तिकव यह जानता हो या वावर फरने की वजह रखता हो कि वह रिजायन्दी उस खौफ या गलत फहमी के सवव से जाहिर की गई है तो वह रिजायन्दी ऐसी रिजायन्दी नहीं है जैसी इस मजपूत्रे की किसी दफ: में यक्तसूद है-श्रीर

रिजामन्दी
स्वीफ या गलत
फहमी की
हालत में
जिसके दिये
जाने का
हरम हो।

न उस श्राद्ध की रिजामन्दी जो फुत्रे अक्षल या नशा के सवव से उस अपर की माहीयत और उसका नतीजः नहीं समक्त सक्ता जिसकी निस्वत वह अपनी रिजामन्दी जाहिर करता है-और

अकल की रिज़ामन्दी ।

फातिच्छ

न उस शाल्स की रिजामन्दी (दरहालेकि करीने से खिलाफ तिम्छ की मुराद न पाई जाय ) जिसकी उपर वारह वरस से कम हो।

रिज़ामन्दी । इस्त्रराज उन

> अफशाल का जो विला

लिहाज उस

गजन्द के जो

पहुचाया गया

दफ: ६१-जो गुरतरनीयात =७ खो == खो =६ दफाओं में लिखे गये हैं वह उन अफझाल पर मुहीत नहीं हैं जो विनिष्निसहः जुर्म हैं विला लिहाज किसी गजन्द के जो उन से शह़को मुज़िहरे रिजामन्दी को या . उस शह़स को जिसकी जानिव से रिज़ामन्दी ज़ाहिर की जाये पहुंचे या जिस गजन्द का शह़स मज़कूर को पहुंचना नीयत में हो या जिस गजन्द के उन अफ़झाल से शह़कों मज़कूर को पहुंचने का पहितानल इन्म में हो ।

( बाब ४—मुस्तस्नीयाते आन्मः के वयान में—दफ. ९२।)

## तमसील।

इसकाते इमल कराना बच्छा इसके कि ने क नीयती से औरत की जान बचीने के लिये िया जाये विनिष्मिद्दी एक चुर्म है विला लिहाज़ किसी गज़न्द के जो उससे फीरते गज़न् कूर को पहुँचे या जिस गज़न्द के उस क्योरत को पहुचीने की नीयत हो-इस लिये यह फेल "उस गज़न्द की नजह से" जुर्म नहीं है और ऐसे इसकाते हमल कराने की निस्कत क्यों त या उसके वली की रिज़ामन्दी फेल मज़कूर की जायज़ नहीं करती।

फेल जी नेकनीयती से किसी शहस के फायद के लिये वेरिजा-मदी किया गया है।

द्रितः ६२-कोई अमर किसी गजनद की वजः से जुमें नहीं हैं जो उस अमर से किसी ऐसे श्राह्स को विला रिजामन्दी हो वह अमर किया जाये उस हाल में जबकि उस शह़स को अपनी रिजामन्दी काहिर करनी शरममिकन हो या उस शह़स को अपनी रिजामन्दी जाहिर करनी शरममिकन हो या उस शह़स को अपनी रिजामन्दी जाहिर करने की इस्तिअदाद न हो और न उसका वली या कोई और शह़स जिसकी हिफाजते जायज में वह है मौजूद हो जिस से इतने असे में रिजामन्दी हासिल करनी मुमकिन हो कि उस अमर के इतिकाब से फायदा निकले मगर यह शर्त है कि—

शगहम् ।

पंहिली-यह मुस्तस्ना कसदन् हलाक कराने या हलाक कराने के इक़दाम पर मुहीत न होगा।

दूसरी-यह मुस्तरना किसी ऐसे फेल के इतिकाय पर मुहीत न होगा जिस से हलाकन का इहितमाल मुर्तिकय के इल्म में हो श्रोर जो किसी दूसरी गरज से किया जाये बहुज इस गरज के कि उस से हलाकन या जररे शदीद की रोक हो या उस से किसी मर्ज या नक्ष्में शदीद का इलाज हो।

तीसरी-यह मुम्तरना विल इरादः जन्रः पहुंचाने पर या जन्र पहुंचने के इकटाग पर मुहीन न होगा जो किसी छोर गर्ज से पहंचाया जाये बहुल इसके कि उस से हलाकन या जन्र की रोक हो। सन १=६० । ] मनमूचाइ करानीने तालीराते हिन्ह । ३९

( नान ४ - म्स्वस्नी,याते छाम्मः के नयान में -- हफ ९३।)

चौथी-यह मुस्तस्ना जिस हुमें के इर्तिकान पर मुहीत नहीं है उस के इर्तिकान की इन्यानत पर भी मुहीत न होगा।

## तमसीलें ।

(अहिक्स ) अगर जैद घोड़े से गिरकर बेहोश हो जाय और यक्तर जो जरीह है माइप हो दि जैद की खापड़ों में सुराख करना ज़करी है और जैद या हमानत की नीयता पर के बानिक नेक नीयती से उसके फ्रायदे के छिये क्षण्ड इस के कि ज़ैद को अपी नेक आ बद के समझने की ताक्रत इ मिल हो ज़ैद की खोपड़ी में सुराख़ करे तो बक्कर किशी अभ का मुत्तिक नहीं है।

(वे) अगर जैंद की शेर वटा लेजाये और बक्कर इस इस्म के साथ कि बन्दूक चलाने से जैंद की इलाकत का एइतिमाल है लेकिन उसकी इलाकत की नीयत न करके बिक नेक नीयती से उसके क्रायदे के क्रस्द से शेर पर बन्दूक चलाये और बक्कर की गोली से कुँद के जड़में मुद्दलिक लगे तो बक्कर किसी खर्म का मुतिकिब नहीं है।

(जीम) अगरज़ैद कि जरीह है किसी तिफ्ल की ऐसा हादिना पेश आते देले जिसके मुहिल्क होने का एडितिमाल है इल्ला उस सूरत में कि उस पर फ्रीरन् जर्राही का फामल किया जाये और तिफ्ल के बली से इजाज़त तल्ब करने की फुर्सत न हो गगर ज़ेंद जिस को नेक्शीयती से तिफ्ल का फायद: मक़सूद है बावज़द उसके रोने पीटने के जर्गही का अमल करे तो ज़ेंद किसी जुर्म का मुनंकिब नहीं है।

(दाल) अगर ज़िर बक्रर एक तिक्ल के साथ एक घर मे हो जिस में आग लगी हैं और कुछ लोग गीचे बम्मल तारे खड़े हों और ज़ैद यह जान कर कि तिक्ल के नांचे फिकने में उसकी हलानत का इहतिवाल है मगर उसनी हला कत की नीयत न करके बहिक नेक नीयती से उसके फायदे का क्रस्ट करके उसको छत से नीचे डालदे तो अगर दिक्ल गिरने से मर भी जाय ताहम ज़ेंद निसी खर्म का मुर्निक नहीं है ।

तश्रीह-कायदः जो महज जर से मुतझिक है वह फायदः नहीं है जो == श्रीर = श्रीर ६२ दफाओं में मक्समूद है।

द्फ: ६३ – कोई एचलाम जो नेक नीयती से किसी श्रांतस एक्षलाम जो को किया जाय किसी ऐसे गजन्द की वजह से जुर्म नहीं है जो किया गया है। श्रांतस मजकूर को पहुंचे दशते कि उस श्रांतस के फायदे के लिये वह एथलाम किया जाय।

( बाव ४-मुन्तस्नीयाते आस्मः के दयान में-द्रात ९४-९९।)

# तमसीलें।

अगर जेद कि जरीह है किसी मरीज़ को एअलाम करे कि मेरी रायमें तुम नहीं जीसती श्रीर षह मरीज़ उस एश्रलाम के सदमें से मर जाय तो जेद गो उसको यह इत्मधा कि ऐसे एअलाम से मरीज़ की हलाकत का इहतिमाल है किसी छर्प का मुर्तकिन नहीं है।

फ़ेल जिसके करने के लिये कोई शक़्द धम-कीयों से मजदूर किया गया है।

द्फ़: ६४-कतले अमद और जरायमे खिलाफे वर्जी वा सक्तर के सिवा जिनकी पादाश में सज़ाय मौत मुकरर है कोई अमर जुमें नहीं है जब कि उसको कोई श्राट्स धमकी से मजबूर होकर करे और उस धमकी से इतिकाव के बक्त मुर्तिकव को माकूल तरह से यह अन्देशः पैदा होकि उस अमर का न करना उसके फौरन हलाक किये जाने का वाइस होगा मगर शर्त यह है कि उस अमर के मुर्तिकव ने ख़द अपनी रगवत से या अपने किसी गजन्द के माकूल अन्देशे से जो फौरन हलाक किये जाने की निस्वत कमहो अपने तई ऐसी हालत में न डाला हो जिसके सवव से वह ऐसी मजबूरी में मुवतिलः हुआ।

तश्रीह १-अगर कोई श्रांस अपनी रगदत या मार पीट की धमकी से डाकुओं के किसी गुरोह का वावस्फ जानने उन के चाल चलन के शरीक होजाय तो शांद्रसे मजकूर इस वजह से कि उसके साथियों ने उससे कोई फेल जो कानूनन जुर्भ है वजन्न कराया इस मुस्तस्ना से मुस्तफीद होने का मुस्तहक नहीं है।

तश्रीह २—अगर हाकुओं का कोई गुरोह किसी शास्त्र को पकड़ ले और वह शास्त्र फीरन हलाक किये जाने की धमकी से किसी फेल के करने पर जो कानूनन जुमें है मजबूर हो मसलन कोई लुहार अपने खोजार लेजाने खोर किसी मकान का दरवाजः तोड़ डालने के लिये मजबूर किया जाय ताकि डाकु अन्दर गुसकर लूटें तो वह शास्त्र इस मुम्नस्ना से मुस्नफीट होने का मुस्तहक है।

भीता भी गालात परिभागा द्फः ६५-कोई श्रमर इस वजह से जुर्म नहीं है कि उससे कोई गजन्द पहुंचे या दससे किसी गजन्द का पहुंचाना मक्तसूद है या उत्म में है कि उससे किसी गजन्द के पहुंचाने का उहाविमाल है वहाँने कि सन १८६० ६०] मज्ञण्याः तदानीने ताजीसने हिन्द ।

(वाव ४--म्रासनीयाते ज्ञामः के रमान में--एक्यात ९८-९८।)

वह गजन्द ऐसा खणीफ होकि एननरस्त प्रह्म जो मिजाज का प्याद्मी उस गजन्द् का शाकी न हो।

इस्तिह्काक्ते हिफाजते खुद इस्तियारी के वयान में।

द्फ़: ६६ -कोई श्रमर जुर्भ नहीं है जो इस्तिहकाके दिणाजते वह उम्र जो खुद इञ्जियारी के नाफिज करने में किया जाय।

हिफाज़ते खुद इक्टिनयारी में क्रिये जावे।

दुफ़: ६७-उन क्यूद की शर्त से जो दफः ६६ में लिखी हैं हर एक शाल्स को यह इस्तिहकाक हासिल है कि वह हिफाजत करे—

इस्तिहत्राके हिफाजते खुद इश्नितयारीये जिस्म औ मुख ।

पहले-अपने और किसी दूसरे शहस के जिस्म की किसी ऐसे जुमें के दफीयः में जो इन्सान के जिस्म पर सुवस्सर हो ।

दूसरे-अपने या किसी और श्रत्म के माल की लाह मान्कूलः हो साह ग़ैर मनकूलः किसी फेल के दफीयः में जो ऐसा जुर्भ है कि सर्कः या सर्कः इ विलजन या नुक्तान रसानी या मुदाखलते देना मुजरिमानः की तारीफर्मेदाखिल होया जो सकीः या सकीः विलाजन या भुक्तसान रसानी या मुदाखलते वेजा भुजरिमानः का इक्तदामहो ।

दुक्ताः ६ =-जबिक कोई फेल मुर्विक्वकी कन उमरी या समक्ष पुरतः न होने या फुतूरे अकल या नशे में होने के सबद से या उसकी गलत पहमी की जिहत से जुमें न हो वर्नः श्रीर हालत में जुमे होता इस्तिङ्काद्र तो हर शख़्स को उस फेल के दफीयः में वही इस्तिहकाको हिफाजते हिलाजते हिलाजते खुद इख़्तियारी हासिल है जो उस हाल में होता जंदिक वह फेल इश्चियाचे । जुर्भ होता ।

एक्ट वीर के दफीय में

### तमसीले ।

(अलिफ) अगर जैद जुनून के गलने में नक्कर के हलाय करने दा इक्षदान दो दो जैद किसी सुर्भ का मुनरिम नहीं है लेकिन नकर की वही इस्तिहका के दिलाकते खुद इकिन्-यारी हासिल है जो उस हाल में होता जनिक जैद सहीह उसकल होता ।

( वे ) अगर जैद रातके वक्त किसी घरमें नाय जिसमें जाने का वह क नूनन् युनाज है और बक़र नेक नीयती से जिद को नक़बज़न जानकर जैद पर हमला की ता बकर इस करान पहिती है जैद पर इसका नाने में किसी है कि मुर्गादिय नहीं है नगर की यह के इक्ट है

1

### ( बाव ४ - मुन्तसर्वायाने प्रान्धः ने नयान में--द्षाः ९९ ।)

वही रित्त्वाके हिफाजने खुद रित्तयारी हातिल है ने उस हाल में होता जब कि करा ऐसी गलत फहमी से समल न करना।

लफ्षाल जिन के दफीयः मे रस्तिहरूके हिफाजते खुद रक्षितयारी नहीं है।

द्कः ६६ - जिस फ़ेल से हलाकत या ज़ररे शदीद पहुंचने का अन्देशः माकूल वजह से न हो उस फेल के दफ़ीयः में कोई इस्तिर काके हिफाजते खुद इस्तियारी हासिल नहीं है उस हाल में कि उस फेल का इतिकाव या इक़दाम किसी सकीरी मुलाजिम की जानिव में नेक नीयने से वएतवार उसके उहदे के ज़हूर में आये गो वह फेल कानून की रुसे दर असल जायज न हो।

जिस फेलसे हलाकत या जररे शदीद ण्हुंचने का श्रन्देशः माक्त वनह से न हो उस फेल के दफीयः में कोई इस्तिहकाके हिफाज़ते खुट इित्तियारी हासिल नहीं है उस हाल में कि उस फेल का इतिकाव या इकदाम किसी ऐसे सकीरी मुलाजिम की हिदायत से जुहूर में आये जो नेक नीयती से व्यपने उहटे के एतिवार से अमल करता हो गो वर हिदायत कानून की रु से दर असल जायज न हो।

ऐसी हालतों में भी कोई इस्तिहकाके हिफाजते खुद इख़ितयारी नहीं है जबकि हुकाम से इस्तिश्दाद की मुहलत हासिल हो। इस्तहकाके हिकाजते खुद इख़ितयारी किसी हालत में उससे जिन् यादः गजन्द पहुंचाने पर मुद्दीत नहीं है जिसका पहुंचाना हिफाजत के

देदे निकासे -स्वर्ह्णाक मज्जूर ।

लिये जरुरी है।

तश्रीह १-जिस फेल का इतिकाय या इकटाम किसी सकीरी
मुलाजिय की जानिय से वएतियार उसके उहदे के जुहर में आये भी
उस फेल के दफीयः में किसी श्रायसका उस्तिहकाके हिफाजने खुट
इित्यारी साकत नहीं होता सिवा इसके कि यह श्रायम जानता हो
या यावर करने की वत्तह रायता हो कि मुनिकिय वैसाही सकीरी
मुलाजिम है।

तशरीह २-जिम फेन का टिनिकाद या टक्ट्राम किसी मकी ग मुनाजिमकी हिटायन से जुरूर में जाये ने उस फेन के दफीय में किसी रासन का उम्तिका के जिलाबने कहा उस्तियानी स्थापन नहीं हो ग सिवाप इसके कि वह शरूस जानता हो या वावर करने की वजह रखता हो कि मुर्तिकिव ऐसी हिदायतसे श्रमल करता है या यह कि मु-तिकिव उस हाकिय के उहदे को वता दे जिसके हुक्मसे वह श्रमल करता है या यह कि श्रमर मुर्तिकिव के पास हुक्म तहरीरी मौजूद हो तो मुतालिवे की सूरत में उस हुक्म तहरीरी को दिखला दे।

द्रप्तः १००—उनक्तयूद की रिक्षायत से जो दफ्तः इ अश्वीरे मर्कू- जिस हालत में सः वाला में वयान की गई हैं इस्तिहकाके हिफाजते खुद इख़ितयारी ये हिफाजते खुद जिस्म हम्लः करने वाले को बिलइरादः हलाक करने या कोई और हिफाजते खुद गजन्द पहुंचाने पर गुहीत है अगर वह जुर्भ जो उस इस्तिहकाके जिस्म हलाक निफाज का वाइस हो नीचे लिखी हुई किस्मों में से किसी किस्म में करने पर मुहीत है।

पहली-हम्लः ऐसा हो कि उसमें इस वात का अन्देशः माक्ल वजह से हो कि अगर उस हम्ले से हिफाजत न की जाय तो हलाकत उसका नतीजः होगा।

दूसरी-हम्लः ऐसा हो कि उसमें इस बात का अन्देशः माकूल वजह से हो अगर उस हमले से हिफाजत न कीजाय तो ज़ररे शदीद उसका नतीजः होगा।

तीसरी-वह इम्लः कि जिना वनन के इर्तिकाब के करद से किया जाय।

चौथी-वह हम्लः कि इस्तिहसाले हज्जे खिलाफे वजह फित्री के क्रस्द से किया जाय।

पांचर्वी-वह हम्लः कि के क्रस्द से किया जाय।

छठी-वह हस्तः कि के क्रस्द से ऐसी हालतों इस वात का श्रन्देशः रिहाई के वान में हकाम Ser

( वाव ८ - मुन्तमनायाने झागाः के नयान में--दफः ९९।)

वही अभिनहकाके हिफाजने खुद अभितयानी हासिल है जो उस हाल में होता जब कि नका ऐमी ग़लत फह्मी से झमल न नग्ना।

अफझाल जिन के दर्फाय. में इस्तिहरूके हिफ़ाज़ते चुद इन्तियारी

नहीं है।

दुम: ६६-जिस फ़ेल से हलाकत या ज़ररे शदीद पर्हुचने का श्रन्देशः पाकूल वजह से न हो उस फेल के दफीयः में कोई इस्तिर-काके हिफाजते खुद इस्टितयारी हासिल नहीं है उस हाल में कि उस फेल का इतिकाव या इक्दाम किसी सकीरी मुलाजिम की जानिव से

नेक नीयने से वएतवार उसके उहदे के जुहुर में आये गो वह फेल क्रानुन की रुसे दर असल जायज न हो।

जिस फेलसे हलाकत या जररे शटीद एंडुचने का अन्देशः माक्ल वजह से न हो उस फेल के दफीयः में कोई इस्तिहकाके हिफाज़ते खुट इं दित्यारी हासिल नहीं है उस हाल में कि उस फेल का इतिकाव या इकदाम किसी ऐमे सकीरी मुलाजिम की हिदायत से जुहूर में आये जो नेक नीयनी से अपने उहरे के एतिवार से अमल करता हो गो वर हिटायत क्रानून की रुसे द्र असल जायज नही।

गुसी हालतों में भी कोई टिस्तहकाके हिफाजते खुद इतिवारी नहीं है जदकि हुकाम से इस्ति दाट की गुहलत हासिल हो। इस्तहकाक़े हिफाजते खुद इस्तियारी किसी हालत में उससे जि-

यादः गजन्द पहुंचाने पर मुद्दीन नहीं है जिसका पहुंचाना दिसाजन के लिये जहरी हैं। - जपूर ।

> तश्रीह १-जिस फेल का इतिकाव या इकटाम किसी सकीरी मुलाजिन की जानिव से वएनिवार उसके उहटे के जुहर में श्राय तो उस फेल के दफीयः में किसी शरूसका उन्तिहकाके हिफाजने खुट इक्तियारी साक्तन नहीं होना मिवा इसके कि वह श्रव्य जानता ही या बावर करने की बजह रखता हो कि मुर्तिकव वैसाही सर्कारी मुना शिम है।

तश्रीह २-जिम फेल का इतिकाद या इक्षटाम किमी सकी ग मनाजिएकी हिटायन से मुरूर में आये ने। उस फेल के दफीय में किसी शतम बादिंगित गरे हिहानने गुद अस्तियारी सामन नहीं होता

हरे निफ ते इन्द्रह्माकु

( दाव ४ - मुरतसनीयाते आम्म के वयान में - दफ्र १००। )

सिवाय इसके कि वह शरूल जानता हो या वावर करने की वजह रखता हो कि मुर्तिकिव ऐसी हिदायतसे अमल करता है या यह कि मु-तिकिव उस हाकिय के उहदे को वता दे जिसके हुक्मसे वह अमल करता है या यह कि अगर मुर्तिकिव के पास हुक्म तहरीरी मौजूद हो तो मुतालिवे की सूरत में उस हुक्म तहरीरी को दिखला दे।

द्फ्तः १००—उनक्तयूद की रिक्षायत से जो दफ्रः इ ऋषीरे मर्कू - जिस हालत में सः वाला में वयान की गई हैं इस्तिहकाके हिफाज़ते खुद इख़्तियारी ये हिफाजते खुद जिस्म हम्लः करने वाले को विलइरादः हलाक करने या कोई और हिफाजते खुद गज़न्द पहुंचाने पर गुहीत है अगर वह जुर्भ जो उस इस्तिहकाके जिस्म हलाक निफाज़ का वाइस हो नीचे लिखी हुई किस्मों में से किसी किस्म में करने पर मुहीत है।

पहली-इम्लः ऐसा हो कि उसमें इस वात का अन्देशः माक्ल वनह से हो कि अगर उस हम्ले से हिफाजत न की नाय तो इलाकत उसका नतीजः होगा।

दूसरी-हम्लः ऐसा हो कि उसमें इस बात का अन्देशः माकूल वजह से हो अगर उस हमले से हिफाजत न कीजाय तो जररे शदीद उसका नतीजः होगा।

तीसरी-वह इम्लः कि ज़िना बजब के इर्तिकाब के क्रस्द से किया जाय।

चौथी-वह हम्लः कि इस्तिहसाले हज्जे खिलाफे वजह फित्री के कस्द से किया जाय।

पांच्यीं-वह हम्लः कि इन्सान के ले भागने या भगा लेजाने के क़स्द से किया जाय।

छठी-वह हम्लः कि किसी श्राह्म को वेजा तौर पर हब्स करने के कस्द से ऐसी हालतों में किया जाय जिन से शहसे मज़कूर को इस वात का श्रन्देशः माकूल वजह से पदा हो कि उस को श्रापनी रिहाई के बाव में हुकाम से इस्तमदाद करना गेर मुमकिन है।

( बाब ५-इआनत के बयान में-दिफ १०८।)

पहले—िकसी शृद्ध को उस अमर के करने की तर्गीवदे—या दूसरे—उस अमर के करने के लिये मशवरे में एक या चन्द शृद्ध से करारदाद करे वशर्ने कि उस मशवरे के मुतादिक अमल करने से और उस अमर के करने की गरज से कोई फेल या तर्क खिलाफे कानून वाके हो—या

तीसरे-वजरिये किसी फेल या तर्क खिलाफे कानून के उस अमर के करने में कस्दन् मदद करे।

तशरीह १ —िकसी फेल के करने की तर्गींव देना उस शह़स की निस्वत कहा जायेगा जो खिलाफ वयानीये दिल अमद से या ऐसे अमर अहम को अमदन् मानकी रखने से जिसका जाहर करना उस पर वाजिव है विल इरादः फेले पज़कूर को कराये या उसके कराने की तदवीर करे या कराने या कराने की तदवीर में जिहद करे।

### तमसील ।

क़ैद कि सकीरी उहदःदार है किसी कोई आफ्र जिस्ट्स के वारन्ट की रूसे ख़ालिद के गिरफ्तार करने का मुजाज़ है श्रीर वक़र जिसको इस अमर का इल्म हो और वह यह भी जानता हो कि अमर ख़ालिद नहीं है ज़ैद से अमदन बयान करे कि अमर ही ख़ालिद है और इस तरह ज़ैद से क़स्दन अमर को गिरफ्रतार कराये तो इस स्रत में बक़रने तर्गीं व के श्रीर में अमर की गिरफ्रतारों में इश्चानत की।

तशरीह २—नो कोई शृद्ध किसी फेल के इर्तिकाव के वक्त या उस से पहले कोई अमर इस गरज से करे कि उस फेल का इर्तिकाव सहल होजाय और उस अमर से उसका इर्तिकाव सहल होजाय तो कहा जायेगा कि शृद्ध मजकूर ने उस फेल के इर्तिकाव में मदद की।

द्फ: १०८-जो शह़स किसी जुर्म के इतिकाव में या किसी ऐसे फेल के इर्तिकाव में इचानत करे कि अगर मुईन की सी नीयत

{

फ्रीनदारी सन १८९८ ई० (ऐक्ट ५ मुस्दर इ सन १८९८ ई० ) जमीम २ [छेत्र इस साम-निन्द ह ]।

( राह ५-- स्थानर के दवान में--दक १०८। )

या इल्पले उसका इतिकाव वह श्रः कर्ना जो इतिकाव जुर्म के कावित है तो वह फेल जुर्म होता तो श्रः कम मज्यूर ने उस जुर्म में इच्छानन की।

तश्रीह १ -फेल के तर्क खिलाफे कातून में इत्रानत करना जुने हो तक्ता है गो खुद मुईन पर उस फेल का करना वानियन हो।

सशरीह २—इञ्चानत के जुमें करार दिये जाने के तिये इत फ़ेल का इतिकाय ज़लर नहीं है जिसमें इञ्चानत की गई है और न जस नतीने का ज़हूर जिस पर फेले मज़कूर का ज़र्भ करार दिया जाना मुन्हसर है।

# तम्सीले ।

( किल्का) लगर कोर पक्रर को कि लिए के मार जातने थी। तंगींद दें कीर रहार इस से इवार परे तो केंद्र प्यार के इर्निकाट हातले कानद में दश नत करने या मुक्तिर म दोगा।

(दे) अगर जैद दनार को जनर के मार जानने की तकीद दे और बार उस तकीद के मुनादिक जनर का कोई आना भींक दे और साग उस जाउन से स्टिश पाने ती हैंद बज़र की होने गोंद जनते खनद की तकीद देंगे का मुनारिम होता।

त्रारीह ३ - जरूर नहीं है कि पुत्राम कातृन की रसे हुई के इतिकाय के कादिल हो या यह कि उत्तकी नीयत या इल्म में वहीं प्याय हो जो मुईन की नीयत या इल्म में है या उसकी नीयत या इल्म में हुइ फमाद हो।

### तमसीलें।

सन १८६० है०] मजगूबाः कवानीने ताजीराते हिन्द् । ४६

( नाव ५- इआनत के बयान में - दक्तः १०८ । )

जर्म के फ़ाबिल नहीं है ताहम ज़ैद उसी तरह रुज़ा का मुक्तीजित है कि गोया खालिर फ़ावून की क् से इतिकावें जुर्म के काविल है और मुर्ताकेद कतले अगद का हुआ है और इस लिये ज़ेंद रुज़ाय मौत का मुक्तीजित है।

- (जीम) ज़िद बक़र की किसी घर में जो इन्सान की यूद ओ बाश के लिये हो आग छगाने की तर्गीव दे और बक़र अकल में फ़ुत्र होने के सबब से उस फ़िल की माहीयत न जानसके या यह जान सके कि जो में कर रहा हू वह बेजा या कानून के ख़िलाफ़ हे जार ज़िद की तर्गीव के बाइस से उस घर में आग लगाये ता बक़र किनी क्रम ना मुक्तिव नहीं है मगर ज़िद घर में आग लगाने के ज़र्भ में इक्षानत करने का मुनारेम होगा श्रीर उस सज़ा का मुस्तोजिब होगा जो उस ज़र्भ की पाद श में मुकरिर है।
- (दाल) ज़ेद इस नीयत से कि सक्कें का इतिकान कराये नक्षर की यह तर्गान दे कि त् ख़ालिद का माल ख़ालिद के क़न्ज़े से निकाल ला और नकर की यह नानर पराय कि पह माल मेरा है और नक़र नेक नीयती से यह नागर करके कि वह माल ज़ेद ना है ख़ालिद के कन्ज़े से निकाल लाये तो चूकि नक़र ने इस गलत फ़हगी पर आमल करने से नद दियानती से माल की नहीं िया इसिलिये नइ सकें का मुतिबन न होगा मगर ज़ेद सक्कें में इआनत करने का मुजरिम और उस सज़ा का मुन्तोजिन होगा जो ज़ेद को उन हाल में होती जन कि नक़र सक्कें का मुतिकिन होता।

तश्रीह ४-चंकि जुर्म में इत्रानत करना डुर्म है तो ऐसी इत्रानत में इत्रानत करना भी जुर्म है।

### तमसील ।

ज़ैद बकर को तगींव देता है कि तू अपर को ख़ालिद के मारडालने की तगींव दे और अपर दक्षर की तगींव दे और अपर दक्षर की तगींव दे और अपर दक्षर की तगींव से उस उर्म का इतिकाब करे तो बक्षर इस खर्म की पादाश में उस सज़ाका मुस्ती- जिब होगा जो क्रतले अपद की पादाश में मुकर्रर है और चूकि ज़ैद ने यक्षर को उस हमें के इतिकाब की तार्वि दी है इसलिये ज़ैद भी उसी राज़ा का मुख्तीजिय होगा।

तश्रीह ५-इतिकाने जुर्म इञ्चानत वमश्रवरः के लिये यह जरूर नहीं है कि मुईन मुर्तिकान के साथ इतिकाने जुर्म की तद्दीर में श्रीक हो विक यही काफी है कि वह उस मश्रवरे में श्रीक हो जिसपर अमल करने से उस जुर्म का इतिकाद हुआ।

#### नमसील ।

क्रीद अगर के जहर देने के लिये कक्रम की साथ भगके तत्वीम ही जार यह उद्देशिक लेद

( बान ५ — इलानत के नयान में — दश्रक्षात २०८ ( अलिफ )-१०९ ) जहर दे- इसके बाद बक्कर इस मज़बरे वा हाल खालिद से नयान करे और पहे कि एक तीसरा ज्ञान्त ज़हर देगा मगर ज़ैद का नाम न नतलाये और ख़ालिद ज़हर का मुहैया कर देना ज़ुबल करे और लाकर इस ग़ाग्ज़ से बक्कर के हवाल: करे कि वह उस तरह जैसा कपर लिखा है थाम में आये किर ज़ैद ज़हर खिलाये और अमर उसके नाइस से हलाक होनाय-इस स्रत में गो नाइम ज़ैद और खालिद के कुल मज़बर: नहीं हुआ ताइम मा लिद उस गश्वरे में शरीक रहा है जिन पर अमल करने से अमर इलाक हुआ और इसी लिये ख़ालिद उस जुभे का मुर्तिकंव होगा जिसकी तारीक्र इस दक्ष में क्षेग्रे है और उस सज़ा का मुक्तीजिव होगा जो क्रवले अमद की पादाश में मुक्तरर है।

इआनत त्रिटिश इन्डियोंग जरायम की जो उसके बाहर हों।

द्फ़: १० □ (श्रिलिफ) – जो शृद्स ब्रिटिश इन्डिया में रह कर किसी ऐसे फेल के इर्तिकाव में इत्रानत करता है जो ब्रिटिश इन्डिया से खारिज श्रोर उसके वाहर सादिर हो श्रोर जो श्रगर ब्रिटिश इन्डिया के श्रन्टर सादिर होता तो एक हुम करार दिया जाता—वह हस्व मन्शाय कवानीने हाजा उस हुमें में इत्रानत करता है।

### नमसील ।

केंद्र ने निटिश इन्डिया में रहकर अपर एक गर मुल्की साहिने गुआ को तर्गांव दी कि गुआमें मुर्तिकिन क्रतले अमद का ही—तें केंद्र करले अमद में इस्नानत करने का मुलिस हुआ।

दृफ्त: १०६ — जो कोई श्रांत्स किसी जुर्म में इत्रानन करे तो धगर उस इत्रानत के वाइस से उस फेल का इतिकाव हो जिस में इत्रानत की गई है खार उस मजमूये में ऐसी इत्रानत की सजा की निस्वन कोई मंरीह हुक्म न हो तो उस शांत्स को वही सजा दी जायगी जो जुर्म मजकूर के लिये मुकरिर है।

तश्रीह-जब किसी फेल या हुर्मका इतिकाव उस तगींव के वाइस से या उस मरावरे पर समल करने से या उस मरवसे वाके हो

इक्षानत की सज़ा अगर उस फेल का इतियाम जिसमें इक्षा-नत कीगई है उस इक्षाना के स्वय से पुआ ही कीर पहा उसनी सम्मान निये दे हे स्माह इक्षान है। सन १८६० ई० ] मजगूनम् क्वानीने ताजीराते हिन्द । <sup>५</sup>१

( बाद ५-इझानत के बयान भे-दक्षत्यात ११०-१११।)

जिसको इच्यानत करार दिया गया है तो कहा जायगा कि फेल मजकूर या जुभ मज़कूर का इतिकाव इच्यानतके वाइस से वाके हुआ।

# तमसीलें।

( घिल्फ्र ) कोद वक़र को जो सर्कारी मुलाज़िय है एम्ब्रुस्सई के तौरपर इस लिये रिशनत देना चाहे कि बक़र अपने लवाज़िये मन्सवी के निफ्राज़ में ज़ैद के साथ कुछ रिआयत करे और बक़र उस रिशवत को क़ुबूल करने तो ज़ैदने उस जुर्भ में इष्मानत की जिसकी तार्राफ़ दफ्तः १६१ में की गई है।

( वे ) क़िद वक्तर को झूटी गवाही देने की तगीं वे और वकर उस तर्गींव के बाहस से उस उर्भ का मुतीकिव हो तो क़िद उर्भ मजकूर में इसानत करने का मुजरिम होगा और उसी सज़ा का मुस्तौजिव होगा जिसका वक्तर मुस्तौजिव है।

(जीम) ज़ैद और बक़र अमर के ज़हर देने का मश्तरः करें और जैद उस मश्तरेपर अमल करके ज़हर मुहैया करें और इस शरज से बक़र के हवाले करें कि वह अमर की खिलाये और बक़र उस मश्तवरे पर ध्यमल करके जैद की गीवत में अमर को ज़हर दे और उस फ़ेल से अमरकी हलाकत का बाइस हो तो इस सूरत में बक़र खर्प फ़रले ध्यमद का मुजरिम होगा और ज़ैद उस खर्म में इश्चानत वमश्तरः करने का मुजरिम होगा और क़रले अमद की सज़ाका मुस्तीजिब होगा।

द्फ्र: ११०—जो कोई शख़्स किसी जुमें इर्तिकाव में इचानत करें तो अगर शख़्से मुझान उस फेल का इर्तिकाव किसी नीयत या इल्प से करें जो मुईन की नीयत या इल्प से मुगायर हो तो मुईन को उस जुमें की सज़ा दी जायगी जिसका इर्तिकाव उस हाल में होता कि फेले मजकूर किसी और नीयत या इल्प से नहीं विलेक मुईन ही की नीयत या इल्प से किया जाता।

द्रः १११ – जिस सूरतमें इमानत तो एक फेल में की जाय भीर मुईन का इतिकाद किसी श्रीर फेल का हो जाय तो मुईन उस फेल की निरदत अपके मुक्ति की जिसका इतिकाद हुआ उसी तरह से श्रीर उसी कदर मुआल जे जिन कि कि लायक होगा कि गोया उसने वीनिही उती फेल में इन्यानत की । नत एक

हञ्चानत की सजा अगर शद्भे मुक्षान उस फ्रेल की नीयते मुगा-यर नीयते मुईन से करे ॥

लायके मुझा-ख्रजः होना जन कि इद्या-नत एक फ्रेल में हो लोग जोई केले मुनादर किया ( वाब ५-इआनत के बयान में -दक्त ११२।)

হার্ন

दश्रें कि वह फेल जिसका इतिकाव हुआ उस इझानत का एक नतीनः गालिय हो और यह कि फेले मज़कूर का इतिकाव उस तर्गीय के असर से या उस मदद से या मशबरे पर अमल करने से जिसको इझानत करार दिया गयाह-दाके हो ।

# तमतीलं।

( श्रीलिक्त ) जेंद्र एक तिपल को बकार के खाने में जहर टालने की तर्गांव दे और इस मतलब के बारते ज़हर उसके ह्वाले करे श्रीर उस तर्गांव के बारस से वह तिपत ज्ञालिद के खाने में को बकार के खाने के पाम रक्ला हो धोला खाकर ज़हर डाल दे तो इस मृग्त में अगर तिपल मज़कार ने जेंद्र की तर्गांवने वह फ़ेल किया हो और भी क्रग-यन में वह फेल जिसका अनिकाब हुआ उम इत्यापत का एक नतीय ह गालिव हो तो जेंद्र इसी तरह और उसी करा मुखदाने के लावक है कि गोया उसने तिक्ल को जालिद ज साने में ज़हर टालने की तर्गांव दे।

(५) जेंद्र ने दगर को समर के घर जलाने की तर्गाव दी—बकरने घरमें आग भी तम दी और उसी व्यत वहा सके इ गालका भी मुर्तिक हुआ तो जेंद्र इस स्क्री में इस्रान्त गत करने वर मुजरिम वहां हे हरचन्द्र कि वह घर के जलाने में इस्रानत करने का मुजन् रिम हे वर्गोकि पह मर्ज एक जुदा फेल भा और घर जलाने का नतीजः इ ग़ालिव न था।

(जीम) जैद ने बक्तर और जमर दोनोंको तर्गीन दी कि किसी आबाद घर में सर्क है कि जमने के लिये अन्यान की जमनत को जमरत उम जायें और इस मतलन के लिये जैद ने उननी समितार तारिये—बन्तर और अपर उस पर में जनरत छुन जायें श्रीर घर वालों में से एक ज्ञान पालिए को तो उना। मकानल को मार उन्हें तो इस स्रत में अगर वह मार अगर का का का निर्मा का नर्ग कर का लिये था। तो जिद उस सजा का मुस्तोजिन है जो को खाद में ति के कि साम का मुस्तोजिन है जो को खाद में ति कि साम का मुस्तोजिन है जो को खाद के ति है।

द्काः ११२-अगर वह फेल जिसकी निस्वत सुईन दफाः धारीर गङ्करः वालाकी रुते गुयाराजे के लायक है उस फेल के पलावः दिया जाय कियमें उत्रान्य की गई है और वह फिलवाके हुए जुमे है तो एटन उन हुमें में से हर एक हुमें की सजा वा मुक्तीजिय होगा।

( बाब ५--इमानत के बयान में --दक पात १११--३१३।)

हार्की में तक्कर्रज करने ओर विल इराद ज़ररे शदीद पहुचाने का मुर्तकिव हुआ हे इसलिये र दोनो जुर्मी को पादाश में सज़ा का मुस्तोजिन है और अगर जैद को इस बात का इल्म था क्तुकी के तआर्रज़ करने में वक्ता से बिलइराद ज़ररे शदीद वाक़ होने का इहितगाल है ती क़ैद भी दोनों कुमेंकी सक़ा का मुस्तीजिन हाँगा।

दफ्त: ११३ - जब किसी फेल में इचानत की जाय और गुईन की यह नीयत हो कि उस्से कोई खास नतीजः पदा हो श्रीर वह फेल जिसकी निस्वत युईन इत्रानत के वाइस से युत्राखनः के लायक है किसी नतीजे को पैदा करे जो उस नतीजे से मुगायर हो जो मुईन की नीयत में था तो मुईन उस नतीजे की निस्वत जो जिस मे इका-पैदा हुआ उसी तरह और उसी कदर मुआलजे के लायक है कि गोया उसने उसी नतीजः के पैदा करने की नीयत से उस फेल मे इच्चानत की वशर्ते कि पूईन को यह इल्म था कि उस फेल से जिसमें इचानत की गई है एस नतीजे के पैदा होने का इहतिमाल है।

मुईन का काबिले मुआख़नः होना उस नतीने के लिये जा उस फ़ैल से पैदा हो नत की गई है और जो नती-जःइ मक्रसूद इ स्ईन से मुगा-यर हो।

### तमसील ।

जैद बकर को श्रमर के ज़ररे शदीद पहुचाने की तरगीब दे और बक्कर उस तरगीब के ब इस से अमर को ज़ररे शदीद पहुचाये और अमर उसके बाइस से मरजाय इस सूरतमें अगर ज़ैद को यह इल्म था कि उस ज़ररे शदीद के सबन से जिसमें इआनत की गई है हलाकत का इहतिमाल है तो जैद उस सज़ा का मुस्तीजिब होगा जो कतले ऋमद के लिये मुक़र्रर है।

द्फ़: ११४-हर गाह कोई शख़्स जो ग़ैर हाजिरी की मुईन इतिकाने हालत में वहैं सियते मुईन सज़ा का मुस्तौजिव होता उस फेल या अर्भ के वक्त जुमें के इर्तिकाव के वक्त हाजिए हीं जिसकी पादाश में वह इच्चानत मीजूर हो। करने के सबब से सजा का मुस्तीजिब होता तो वह उस फेल या जुमें का मुतिकिव समभा जायेगा।

द्फ़: ११५-जो कोई शख़्स किसी ऐसे जुर्म के इतिकाव में उस उन में इत्रानत करे जिसकी पादाश में सजाय मौत या हटस दवाय वउद्दे इनानत करना दयीय शोर मुकरेर है तो अगर उस खुर्म का इतिकान उस इचानत के बाइस से वाके न हो और ऐसी इचानत की निरवत इस मजपूरे में कोई खास सजा मुच्ययन न हो तो शर्दन मजकूर की दोनों किस्मीं में स

( वाच ९--इन्ह्यानत के नयान मे--दफ्रः ११६।)

न अगृरे दर्याय शोर है—अगर छर्म का इर्ति-कार इस्रानत के सनन से न हो। किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीमाद सात वरस तक होती है और वह जुमीने का भी मुस्तौजिव होगा।

अगर फेल जिस से गजन्द पहुँचे श्झानत के सबब से कियाजाय। श्रीर श्रगर किसी ऐसे फेल का इतिकाव किया जाय जिसकी निस्वत मुईन इच्चानत के सवव मुश्राखज़े के लायक है श्रीर एस फेल से किसी शास्त को जरर पहुंचे तो मुईन दोनों किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र का मुस्तीजिव होगा जिसकी भी श्राद चौंद्र वरस तक होसक्ती है श्रीर वह जुर्माने का भी मुस्तीजिव होगा।

### तमसील ।

जेंद ने बक्कर की ख़ालिद के मार लालने की तमींन दी मगर जर्म वक्न में न श्राया लेकिन अगर बक्कर ख़ालिद की मार लालता तो वह सजाय मीत या हब्स दवाम बल्चूरे द्यीय शोर का मुस्तीजिन होता तो इम स्ग्तमें जेंद किसी मीजाद की केंद्र का मुस्ती-निन होगा जो सात बरस तक होसक्ती है श्रीर ज्ञर्भानेका भी मुस्तीजिन होगा और अगर इस इश्चानत के बाइस म ख़ालिद की कुछ ज़रर पहुचे तो ज़ेंद्र किसी मीजाद की केंद्र का मुस्तीजिन होगा जो चाँदह बरस तक होसक्ती है और खर्माने का भी मुस्तीजिन होगा॥

उस उमें में रक्षानत करना निसकी सजा केद है—अगर उमें का दित-कान रक्षानत के रामन से न हो। दफ: ११६ — जो कोई श्रांट्स किसी जुर्म में इचानत करे जिस की पाटाश में केंद्र की सज़ा मुकरेर है तो ध्रगर उस जुर्मका इतिकाव एस इचानत के वाडस से बाके नही और ऐसी इमानन की निस्तत इस मज़मूथे में कोई रास सज़ा मुख्ययन नही तो श्रांट्स मज़क्र को उस किस्म की केंद्र की सजा टी जायगी जो उस जुर्म की पादाश में मुकरेर है और उस की मीज़्याद उस केंद्र की बड़ी से बट़ी मीज़्याद की एक चौथाई तक होमक्ती है जो उस जुर्म के लिये मुकरेर है या उस जुर्मान की सज़ा दी जाये ी जो जुर्म मज़क्र के लिये मुकरेर है या केंद्र थार जुर्मान होनों सज़ायें टी जायेंगी।

ार ने एर होंगे प्रमार मुहेत या मुग्यन सक्तीरी मुलालिए हो। जिस्पर ऐसे एक रहते। एप के इतिकार का रोकता लाजिए हे तो मुहेन को उस किस्पर्का सन १८६० ई० ] मजम्माद कवानीने ताजीराते हिन्छ । ñã

( नान ५-- इन्नानत के नयान में -- दकः ११७। )

त कैद की सज़ा दी जायेगी जो उस जुर्म की पादाश में मुकरेर है मुलाजिंग हो ल झौर उसकी मी आद उस कैंद की वड़ी से वड़ी मी आद के एक निस्फ तक होसक्ती है जो उस जुर्भ के लिये मुकर्रर है या उस ज़ुमीने की सज़ा दी जायेगी जो उस जुमेके लिये मुकरेर है या कैंद श्रीर जुर्मानः दोनों सजायें दी जायेंगी।

जिस पर उस जुर्भ का रोकना लाजिम है।

# तमसीलें।

( अछिक्र ) जैद वक्तर को जो सर्कारी मुलाज़िन है हक्ष्मुस्सई के तौर पर इस लिय रिरावत दे कि बक्कर अपने लवाजिमे मन्सबी के निक्राज़ में ज़ैद के साथ कुछ छुछ रिद्यायत कर और वकर रिशानत छेने से इन्कार करे तो जैद इस दक्ष को रू से सज़ा का मुस्तीजिब होगा।

( वे ) जैद ने बक़र को गुठी गवाही देने की तर्गीव दी-इस सूरत में अगर बक़र धूठी गवाही न दे तौ भी ज़ैद उस उर्भ का मुस्तौजिन होगा जिसकी तारीफ इस दफ्त में की गई है उसी मुताबिक सज़ा का मुस्तौजिब होगा।

( जीम ) जैद उहद:दारे पुलीस जिसपर सर्क्र:इ बिलजन का रोकना लाजिम है सक्ते इ मिलजंत्र के इर्तिकान में इकानत करे इस सूरत में गो उस सर्क्राःइ निखजत का इति-काब न हुआ हो तो भी ज़ेंद उस केंद्र की बड़ी से बड़ी मीआद के एक निस्क्र का मुस्तीजिन होगा जो उस खर्भ के लिये मुक्तरर है और खर्माने का भी मुस्तीजिन होगा।

(दाछ) बक्कर सर्क इ विल्जन के इर्तिकान में जैद की इन्नागत करे और जैद पुलीस का एक उहद दार ही जिसपर ऐसे खर्म के इतिकाद का रोकना लाजिम है तो इस सूरत में अगरचे सर्फ़ इ बिल्जन का इर्तिकान न हो तो भी बक्कर उस क्रेंद की बड़ी से बड़ी मीखाद के एक निस्क्र का मुस्तौजिब होगा जो खर्म सर्क्षाइ बिलजब की पादाश में मुक्तरेर है और छुमीने का भी मुस्तौजिन होगा।

दफ्र: ११७-जो कई शख़्स अक्सर आम्मःइ खलायक को या अश्खास के किसी गुरोह या तबके को जो दस श्रुंदस से जियादः हो किसी जुमें के इर्तिकाव में इत्रानत करे तो श्रहसे मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैंद की सजादी जायेगी जिसकी मीत्राद तीन वरस तक हो सक्ती है या जुमीने की सज़ा या केंद्र और ज़ुमीनः दोनों सजायें दी जायेंगी।

उस जुर्भ के इतिकाब म इञ्चानत करना जिस को आम्म इ स्वलायक या दससे जियादः शरम करें।

### तमसील ।

ξ<sup>(</sup>)

ज़ैद आपद ओ रफ़्त आमकी किसी जगहमें एक इश्विहार लगाये जिसमें किसी किस

( वान ५--- इआनत के वयान मे---दक्रकात ११८--११९ । )

को जिसकी तादाद दस से ज़ियाद: हो यह तर्शीन दी जाये कि किसी ख़ास नक्ष्त का मुक़ाम पर इस गरज़ से जगा हों कि फिर्क इ मुख़ालिक के छोगों पर जन नह नहिंसिये इजिताही जाने हों हमल करे तो ज़ेंद उस उमें का मुतिन होगा जिसकी तागेफ कि दफ: में की गई है।

उस जुर्ग के इतिकान की तद्वीर का छुपाना किसकी सजा भौत या इब्स द्वाम नुजुरे दुर्याय शोर है।

द्फ़: ११ - जो कोई श्रव्स यह नीयत करके कि किसी जुमें का इर्तिकाव जिसकी सजा मौत या हव्स दवाम व उर्हें द्यीय शोर है सहल होजाय या यह जान के कि उसके सहल होजाने का इहतिमाल है—

किसी फेल या तर्भ खिलाफ कानून के ज़रीये से उस तटवीर की मौहदियत को विल इराद: छुपाये जो ऐसे जुमे के इतिकाव के लिये की गई हो या उस तटवीर की निस्वत कोई ऐसा दयान

करे जिसको वह भृश जानता हो-

अगर चर्म वा इतिकान इआ हो। अगर चर्म वा इतिकान न इआ हो। तो उस जुमें के इतिकाय की सूरत में श्रांट्स मज़कूर को टोनें।
किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र की सजा दी जायगी जिसवी
मीत्राद सान दरस तक होसक्ती है-श्रोर श्रमर जुमें का इतिकार
वाके न हुशा हो तो टोनों किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र में
सजा दी जायगी जिसकी मीत्राद तीन दरस तक होसक्ती है थे
हरएक सूरत में यह जुमीन का भी मुस्तोजिय होगा।

किसी फेल या तर्क खिनाफे कानून के जरीये से विल इराटा उस तर्शीर की मौजूदियत को छुपाये जो जुर्भ मजकूर के इर्तिकावके लिये की गई हो या उस तदवीर की निस्वत कोई ऐसा वयान करे जिसकी वर भूटा जानता हो-

पस अगर ज़र्म का इर्तिकाव वाके हो तो शह़त्स मजकूर को उस अगर धर्म का क्रिस्म की क्रेंद की सजा दी जायेगी जो उस जुर्भ की पादाश में शितंगान मुक्तरेर है स्रीर उसकी मीसाद उस केंद्र की वड़ी से घड़ी मीसाद के एक निस्फ तक हो सक्ती है जो उस कुर्भ के लिये मुक्तरेर है या उस जुर्माने की सज़ा जो उमें मजकूर के लिये मुक्तरेर है या कैंद श्रीर जुर्मानः दोनां सजायं दी जायंगी—

श्रीर श्रगर उस जुर्म की पादाश में सजाय मौत या हब्से द्वाम अगर जुर्म की सज़ा मौत वउवृरे द्यीय शौर युक्तरेर है कि दोनों किस्मों में से किसी किस्म वगरः हे!।

अगर खर्भ का

इतिकाय न हुआ हो।

थौर अगर जुर्म का इतिकाव वाके न हो तो शरूके मजकूर को उस किरम की कैद की सज़ा दी जायेगी जो जुर्भ मज़कूर के लिये मुक्तरर है और उसकी भीत्राद उस कैंद की बड़ी से बड़ी भीकाद की एक चौथाई तक होसक्ती है जो उस जुर्म के लिये मुकरेर है या उस जुर्माने की सजा जो जुर्म मजकूर के लिये मुक्तरर है या कैट भौर जुर्मानः दोनों सजायें दी जायेंगी।

की कैंद की जिसकी भीत्राद दस वरस तक होसक्ती है-

# तमसील ।

जैद उहदःदारे पुलीस पर क्रानुनन् वाजिन है कि सर्क इ विल जनके इतिशव की तद-धीरें जो उसकी मालूम हों उन सबकी इत्तिला करें और ज़ैद यह जानकर कि बक्कर सर्क इ निल जब की हार्तिकाब के लिये तदवीर कर रहा है ऐसी हित्तला करनी इस नीयत से तर्क करे कि उस छर्म का इर्तिकान सहल होजाय तो इस सूरतमें जैद ने तकें खिलाफ़ि क्रानून के ज़रीये से बक्तर की तदबीर की मौजूदियत को हुपाया और इस दक्त. के हुवम के मुताबिक्त ज़ैद सज़ा का मुस्तीजिब होगा।

दृक्तः १२०-जो कोई श्रात्म यह नीयत करके कि किसी जुर्व उस टर्ग के इर्त-का इर्तिकाव जिसकी पादाश में कैद की सजा मुकरेर है सहल होजाय या यह जानकर कि उसके इर्तिकाव के सहल होजाने का इहतिमाल है-

काब की तद्वीर का छुपाना निस नीर जा केंद्रें।

( व.व ६ -- जरायमे ख़िलाफ वर्ज़ी वा सर्वार के वयान में -दफ १२१।)

किसी फेल या तर्क खिलाफे कानून के ज़रीये से विल इरादः उस तदवीर की मौजूदियत को छुपाय जो जुर्म मज़कूर के इर्तिकाव के लिये की गई है या उस तदवीर की निस्वत कोई ऐसा वयान करे जिसको वह भूठा जानता हो—

अगर जुर्भ का तो अगर जुर्भ मजकूर का इतिकाव वाके हुआ हो तो श्रुद्ध मज हिते का हुआ हू तो श्रुद्ध मज हुन को उस किस्म की कैंद की सज़ा दी जायेगी जो उस जुर्भ के लिये मुकरिर है और उसकी भी आद उस केंद की वड़ी से वड़ी मी माद की अगर जुर्भ का एक चौथाई तक न्योर अगर जुर्भ का इतिकाव वाके न हुआ हो तो हिते का एक आठवीं तक हो सक्ती है जो जुर्भ मजकूर के लिये मुकरिर है या हुआ हो।

उस जुर्भाने की सजा जो जुर्भ मजकूर के लिये मुकरिर है या दोनों सजायें ही जायेगी।

### वाव ६।

# जगइमे खिलाफ वर्जा वासकीर के वयान में।

मलह इ मुझ दूप्तः १२१ — जो कोई शरूस मलकः इ मुझज्जमः के मुकाविले का के प्रकार में जंग करे या ऐसी जंग करने का इक्तटाम करे या ऐसी जंग करने में कि में जग क्यानत करे तो श्रूस मजकूर को मौत या हवस दवाम वडबूरे द्यीय का राजवाय गा उनमें का का स्वारी जायेगी और उसकी कुल जायदाद जवत होगी। गा उनमें का सन १=६० ६० ] मजमूचः इकवानीने ताजीराते हिन्द ।

(बाब ६-जरायमे ख़िलाफ़ वर्ज़ा वा सर्कार के बयान में-दफ़ख़ात १९१ (अछिफ्र)-१२३।)

ñ Ç

(वे) जैद जो मुमालिके हिन्द में है सर्कशों की हथियार भेजने से एक सर्कशी में इप्पा-नत करता है जो गवर्नमे ट मलक इ मुअब्ज्ञमः बाक्ने सीलोन के मुक्ताबिले में हुई हो तो ज़ैद मलक इ मुअब्ज्ञमः के मुक्ताबिले में जह करने में इस्नानत का मुजरिम होगा।

दक्तः १२१-( श्रालिफ)-जो श्राह्स कि ब्रिटिश इन्डिया में या साजि हो होते-इस से बाहर दास्ते इतिकाब किसी जुमे के उन जराइम में से जो जायम की आजरूपे दफः १२१ काविले सज़ा हैं या ब्रिटिश इन्डिया खाह जो हस्त दक्तः उसके किसी जुज़ से मठकःइ मुझज्जमः को हुकूमत से वेदखल १२२ काविले करने के लिये साजिश करे या वज़रीयःइ जब मुजिरिमानः या नु-मन्द की तह्वीफ के लिये साजिश करे वह सजाय हब्स द्वाम बड़बूरे द्यीय शोर का या किसी कम्तर मीआद का या सजाय कैंद की दोनों श्रक्तसाम में से किसी किस्म का जिसकी मुदत दस दरस तक हो सक्ती है--मुस्तौजिव होगा।

तश्रीह—वमूजिव दफःइ हाजा के साजिश करार दिये जाने के वास्ते यह ज़रूर नहीं है कि कोई फेल या तर्क खिलाफे कानून इसकी पैरवी में वकू में आये।

द्कः १२२—जो कोई श्रत्स श्रादमी या हथियार या गोले मलक इ एअ वारु की किस्म से कोई सामान फराइम करे या किसी श्रीर तरह मुझाविले में से जह की तैयारी करे इस नीयत से कि मलक इ मुझज्जम के जग करने की मुकाविले में जंगकरे या जंग करने पर तैयार रहे तो श्राद से मजकूर को नीयत से इब्स द्वाम वज्वेर दर्याय शोर या दोनों किस्मों में से किसी हथियार वशेर किस्म की कैद की सज़ा दी जायगी जिसकी मी श्राद दस वरस कराइम करना। से जियाद न हो श्रीर उसकी कुल जायदाद जब्त होगी।

दुफ: १२३ — जो कोई शास किसी फेल या तर्क खिलाफे जंग करने की कालून के जरीये से किसी तदवीर की मौजूदीयत की जो मलकः वत्वीर की श दफ १२१ (अलिफ) मजम्झा इक्रवानीने ताजीराते हिन्द के तमीम करनेवाले उस के सहल

इस मजपूर इ क़वानीन के बाब ४ ओ ५ ओ २३ उन जुमें से मुतसाहिक हैं वो अज़रूये दफ़: १२१ ( अलिफ ) के काबिले सज़ा हैं-म्लाइज तजब ऐक्ट मज़ब्य-दफ १३ ।

दाख़िल की गई है।

रूरने की नीयत से ग्रुपाना । (वाव ६-जरायमे ज़िलाफ वर्जी वा सर्कार के वयान में-दफक्षात १२४-१२४ (शिल्फ्र)।
मुझज्जमः के मुकादिले में जंग करने के लिये की गई है छुपाय इस
नियत से या इस झमर के इहतिमाल के इल्म से या ऐसे छुपाने से
जंग का करना सहल होजाय तो शख़्स मजक्र को दोनों किस्मों
में से किसी किस्म की केंद्र की सज़ा दी जायेगी जिसकी मी आद
दस वरस तक होसक्ती है झार वह दुर्माने का भी मुरतोजिव होगा।

गवर्नर जिनस्छ या गवर्नर वर्गेरः वर इन्द्रियारे जायज्ञ के निक्षाज्ञ पर गजवूर करने या उससे वाज्ञ रसन की

र्गत करना।

द्रः १२४ - जो कोई शरूस गवर्नर जिन्न वहादुरे हिन्द या किसी मे शीडन्सी के गवर्नर या लिफ्टनन्ट गवर्नर जिनेरल वहादुरे हिन्द की कौन्सिल या किसी मेजीडन्सी की कोन्सिल के भिम्बर पर।

इम्लः करे या मुजाहमते वेजा करे या मुजाहमते वेजा का इकदाम करे या किसी जब्र मुजरिमानः के जरीये या जब्र मुजरिमानः की नुमायश से उराये या इस तरह उराने का इक़दाम करे इस नियत से कि वह उस गर्यनर जिनेरल वहादुर या गर्यनर या लि फटनच्ट गर्यनर या मिन्यरे कीनिसल को मायल या मजबूर करे कि वह गर्यनर जिनेरल बदादुर या गर्यनर या लिफटनन्ट गर्यनर या मिग्ररे कीन्सिल किसी तरह अपने इिट्तियाराते जायज मे से किसी इहितः

यार को नाफिल करे या जिसी तरह नाफिल करने से वाल रहे-तो शृष्टम गजज़र को दोनों किस्मा में से किसी किस्म की केंद्र मी सजा दी जायेगी जिसकी मीत्राद सात वरम तक हो सक्ती है और वह जुमीने का भी मुस्तोजिय होगा।

दृष्ट: १२८-(श्रिलिफ)-जो कोई शरूस ऐसी वातों के जरीये में जो तत्कक्र का ने घटा की जायें या लिसी जायें या इशारों के जरीये में या नक्या मर्श के जर्थ में या जार तरह में जनाव मलकः इस प्रजाम ( रान ६ - जरायमे ज़िलाफ वर्ज़ी वा सकीर के वयान में - दफ्तः ११५।)

की निस्वत या उस हुक्मते सर्कारी की निस्वन जो बिटिश इन्डिया में कातूनन् कायम हुई हो-नफरत दिलाये या तौहीन कराये या **एनकी या उसकी निस्वन नफरत दिलाने या तौहीन कराने का** इक्तदाम करे या जनाव मुहतिशम चलेहा या हुकूमते मजकूरः की निस्वत वदखाही पैदा करे या पैदा करनेका इक्षदाम करेवह सजाय इब्स द्वाम वरवूरे द्यीय शोर का या किसी कमतर मीत्राद का जिसपर जुमीनः भी मुस्तजाद हो सक्ता है या ऐसी केंद्र की सज़ा का जिसकी इद तीन दरस तक हो सक्ती है श्रीर जिसपर जुर्मानः भी मुस्तजाद होसक्ता है मुस्तौजिव होगा या उसको सिर्फ जुर्माने की सज़ा दी जायेगी।

तश्रीह १-लफ़्ज 'वदखाही ' में वे वफाई और जुम्लः स्त्रयालात दुश्मनी के दाखिल हैं।

त्तश्रीह २-जिन रायों से तदावीरे सकीर की नापसन्दीदगी का इजहार वह नजर किया जाय कि जायज जरीय से-तनफ़्फ़र या इहानत या वदखाही पैदा करने के विदृन या तनप्रफुर या इहानत या वदखाही पैदा करने के इकदाम करने के विदून-उनकी तब्दीली हासिल की जाय-उन से हस्व दफःइ हाजा जुमे कायम नहीं होता है।

तश्रीह ३ - जिन रायों से सर्कार के फेल मुतऋक्किक नज़म श्रो नस्क या दीगर फेल की नापसन्दीदगी का इजहार-तनप्रफुर या इहानत या वदखाही पैदा करने के विदृन या तनप्रफुर या इहानत या वदस्याही पैदा करने के इकदाम करने के विदून-किया जाय-उनसे हस्व दफःइ हाजा जुमे कायम नहीं होता है।

द्फ़: १२५-जो कोई श्रास्स एशियाई मुल्क के किसी वाली किमा एशि-के मुकाविले में जो मलकः मुख्यज्जमः से रावितः इतिहाद या सुलह रखता हो जंग करे या ऐसी जंग करने का इक्तदाम करे या ऐसी जंग करने में इच्चानत करे तो शास्त्र मज़कूर को इटस करना जो द्दाम वजवूरे द्यीय शोर की सजा दीजायगी और अलावः इसके मलक र मुझ-ख़ुर्मानः भी होसक्ता है या दोनों किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र की सजा दीजायेगी जिसकी मीचाद सात बरस तक हो सक्ती

याई मुल्क के वाली के मुक्का-विले में जग ज्ज्ञम. से रावित इ

( वाब ६-जरायमे ख़िलाफ वर्ज़ी वा सकीर के वयान में-दफ्फात १२६-६२८।)

हैं खाँर खलावः इसके जुमीनः भी होसक्ता है या सिर्फ जुमीने भी रखता हो। सजा दीजायगी।

धत्तिहाद

जग या

नाग्तगर

ना १२६ के ज्ञगिये से

एकिन विवा गया हो ।

सर्गरी

द्कः १२६-जो कोई शह़स किसी ऐसे मुल्क में ग़ारतगरी उस वानी के सुन्कर्षे बगारते-का इर्तिकाव करे या ग़ारतगरी के इर्तिकाव की तैयारी करे जिसना गरी करना वाली मलकः इमुज्जमः से रावितः इत्तिहाद या मृलिह रलग जो मलर .इ हो तो शुद्धस मजकूर को दोनों किस्मों में किसी किस्म की केंद्र मुझःज्ञमः से स्लिह रखता की सजा दीजायेगी जिसकी मीत्राद सात वरस तक होसक्ती है हो। थोर वह शढ़स जुर्माने का थार उस माल यो असवाव की जब्ती का भी मुस्तौ जिन होगा जो उस गारतगरी के इर्तिकान के काममें

श्राया हो या जिसका उसके काम में श्राना मक्ससूद हो या जो उस गारतगरी के अरीये से हासिल हुआ हो। °

दुफ़: १२७-जो कोइ श्रत्स कोई माल श्रो श्रसवाव यह जा-ऐमे माल को अगनी नकर ले कि वह उन जुमें में से किसी जुमें के इर्तिकाव में हासिल राहवील में रतम नो

किया गया है जो दफन्यत १२५ छो १२६ में मज़कृर हुये हैं तो श्रद्धस मजकूर को टोनों किस्मों में से किसी किस्मकी केंद्र की सजा दीजायेंगी जिसकी मीबाद सात वरस तक होसक्ती है और वह मजकुर इ दक्तशान १२५

शुव्य ज़र्माने का थोर उस माल थो श्रसवाव की जब्की का भी मुस्तानिव होगा जिसको वह इस तरह श्रपने कव्के में लाया है।

दफः १२=-कोई शब्स जो नकीरी मुलाजिम है और जिसकी म्ल जिम हिरासत में कोई असीरे सुल्तानी या असीरे जंग हो उस असीर की અક્ષેપ દ્વારુ किमी जगह से जहां वह महवृम है विल इराहः भाग जानेहे नो श्राहम त नी या श्वसीरे पा

मज्ञञ्ह को इटम दवाम वडवुर दर्याय शोर या दोनों किस्मों में से मी । इन किसी किस्मकी केंद्र की सजा दी जायगी जिसकी मीत्राद दस देशांत्र भाग

सन १८६० ई० ] मजपूत्राः कवानीने ताजीराते हिन्द ।

(बान ६-जरायम द्विलाफ वर्जी ना सर्कार के वयान में-दफष्मात-१२९-१३०- और नाव ७ -- जरायम मुत्रक्षिक्के अफवाने वर्ग ओ वहरी के वयान में -- दफ्त १३१।)

दफ़: १२६-कोई शाद्य जो सकीरी मुलाजिम है और जि- सकीरी मुला-सकी हिरासत में कोई असीरे सुल्तानी या असीरे जंग हो गफलत से उस असीर को महदस से जहां वह महबूस है भाग जाने दे तो राख़ मजकूर को केंद्र महज की सजा दी जायेगी जिसकी मीचाद तीन वरस तक होसक्ती है श्रौर वह जुमीने का भी मुस्तौजिव होगा।

दुप्त: १३०-जो कोई श्रात्म जान वूभ कर किसी असीरे सुल्तानी या असीरे जंग को हिरासते जायज से भाग जाने में मदद या तक्क वियत करे या किसी ऐसे असीर को छुड़ा ले जाय या छुड़ा लेजाने का इक़दाम करे या ऐसे असीर को जो हिरासते जायज से भाग गया हो पनाह दे या छुपा रक्खे या किसी ऐसे श्रसीर के फिर गिरफ़्तार किये जाने में किसी तरह का तत्र्रार्ज h करे या तच्यर्रेज करने का इकदाम करे तो शख़्स मजकूर को हब्स द्वाम वडवूरे द्यीय शोर या दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैंद की सजा दी जायेगी जिसकी मीजाद दस वरस तक होसकी है श्रीर वह जुमीने का भी मुस्तीजिव होगा।

तश्रीह-किसी असीरे सुल्तानी या असीरे जंग की निस्वत जिसको उसके जवानी वादे पर ब्रिटिश इन्डिया को हुदूदे मुझय्यन के अन्दर आपद ओ रफ़त की इजाजत हो उस सूरत में कहा जायगा कि वह हिरासते नायज से भाग गया जब कि वह उन हुदूइ के वाहर जाय जिनके अन्दर उसको आमद ओ रफ़तकी इजाजत है।

#### बाब ७।

( 1

京語

11

ابري

FT

जरायम मुतऋक्षिके अफवाने वरीं श्रो वहरी के वयान में। द्फः १३१ - जो कोई श्रत्स वगावत के इतिकाव में जो मलिकःइ मुज्जमः की फौजे वरीं या वहरी के किसी अफसर या सिपाही या खलासीये जहाजी की जानिव से हो इचानत करे या उस अफसर र नीज़ मुलाज़मते बहरीये हिन्द-पुलाहज तलब माबाद की दफ १३८ (अलिफ)

ज़िम वेसे असीर की गुफलत से भारजाने दे।

असीरे मज़-कुर के भाग जाने में मदद करना या उसको छडाना या पनाह देना ।

वगावत में इञानत करना या किसी हिपाडी या जला ।ये

जहाज़ी नो

( बाद ७-जरायम मुतब्बहिक्के अफ्रवाने वर्ग ओ वहरी के द्यान में-दक्तआत १३२-१३॥)

िषेदट ४३

**जिद्**मने मन्सर्वा न करन के एगवा का इकदाम

या सिपाही या खलासी को इताच्यत या सिद्मते मन्सदी न करने के एग़ना का इकदाय करे तो शाख़िस मज़कूरको हन्से दवा वडवूरे दर्याय शोर या दोनों किस्मों में से किसी किस्म की ने की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दस दरस तक होसकी रै श्रोर वह जुर्माने का भी गुस्तौनिव होगा।

तश्रीह-इस द्फः में लफ्ज "अफसर" और "सिपाही" के मचनी में हर शख़्स दाखिल है जो जंगी आईन (आरटीकल

श्राफ वार ) सुतज्ञिमने श्रहसन इन्तिज्ञामे फौजे मलिकः इ मुञ्जज्ञमः या जंगी ब्राईने ( ब्रास्टीकल्स ब्राफ दार ) मुन्दर्जःइ ऐक्टनः ४ मुसद्रःइ सन् १८६६ ई० का तावित्र हो ।

द्भ: १३२-जो को ईश्रत्म द्यावत के इर्तिकाव में जो मिल इक्षानते नगाः कःइ मुत्रज्ञमः की फौने वरीं या वहरी के किसी अफ़्सर या सिपारि वृत अगर या खलासीये जहाजी की जानिव से हो इचानत करे तो अगर उम ब्रानित का इन्नानत के वाइस से बगावत बकू में आये तो शख़्स मजकूर हो इतिकाव उस सजाय मौत या इटसे दवाम वडवूरे दर्याय शोर या दोनों किस्मी है

से किसी किस्म की केंद्र की सजा दी जायगी जिसकी मीच्याद हर वरस तक होसक्ती है श्रीर वह डुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा। दफ: १३३ - जो कोई शाब्स किसी हस्ते में इत्रानत करे ने

मिलिकःइ मुझज़्ज़मः की फोने वरीं या वहरी का कोई श्रफसर व सिपाही या रालासीये जहाजी किसी अफसरे वालादस्त पर मं उस हाल में कि वह अपने उहटे का काम खंजाम हे रहा तो राजा १ यह तदागढ़ मनमूभः इक्षानी व ताजीसते हिन्दोन तमीप बरने बाले रेवट सन १४००

हैं। ( न॰ २७ मुमदर है मद १८७० ई० ) की उपाः ६ के ज़रीये से हन्हाज की गई दिग्ट शय द्याम-निन्द ? ]। २ मृलाहणः तलव अव ऐस्ट मुलास्मी के क्रीन सन् १८८१ ई० (सन ४४ में भे एर्से मन्तितः विकासिया—पार ५८ ) [ छा। मनमूद्रानः नरीरिकृष्ट मनस्रति है दिन मुमाद एन् १८९९ रें 📲 निन्द २ में ] जन जित्रह मध्याद वे होतान होते 🧯 मुच्छ हेत्र की न वे प्राधियों करी रहा और तरीम होता गया ।

३ (तिह रे सवी आहेर सह १८०० हैं। (ोस्ट ५ मनदा,र मन १८६९ हैं।) के लि संबद्धाः राज्ये हिर्देशे 🕶 ⊱ निर्देशे ।

करना ।

इद्यापन के सबब में किया

जाय ।

र्मानत उम एम्ले की नी

केई मियाये

मा समास्य पराधी अपो

टक्तरे नता ।

दरा पर पार्वास पह

(बान७-जगयम मुनजदिक्ते उक्ताने वर्रा त्रो बहरी के नगरा मे-द्कत्रात १३४-१३७१)

यजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैंड की सजा डी जायगी जिसकी मीन्पाद तीन वरस तक होसक्ती है और इह जुमीने का भी मुस्तौजिव होगा।

दफ़: १३४-जो कोई शख़्स किसी इस्लेमें इचानत करे जो मलिकः इ मुचज्जमः की फौजे वरीं या वहरी का कोई अफ़सर या सिपाही या खलासीये जहाजी किसी अकसरे वाला दस्त पर करे उस हाल में कि दह अपने उहदे का काम अंजाम देरहा हो तो अगर उस इचानत के बाइस से उस हम्ले का इतिकाव हो तो शख़ मजकूर को दोनो किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजादी जायगी जिसकी मी आह सात वरस तक हो सक्ती है और वह जुमीनेका भी मुस्तीनिव होगा।

दफ: १३५ - जो कोई श्रात्स मलिकः मुन्जनाः की फौजे वरीं विसा या वहरी के किसी अफ़सर या सिपाही या खलासीये जहाजी के नौकरी पर से भाग जाने में इचानत करे तो शढ़स मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैंद की सजादी जायगी जिसकी मीत्राद दो दरस तक होसकी हैया डुमीने की सजा या दोनों सजायें दीजायेंगी।

द्रः १३६ — सिवाय उस हालत के जो नीचे मुस्तसना की गई किरारी है जो कोई शख़्स यह जानकर या वावर करने की वजह रखकर कि मिलकः मुझज्जमः की फौजे दरीं या दहरी का कोई अपनर या सिपाही या खलासीये जहाजी नौकरी पर से भाग गया है उस अ-प्रसर या सिपाही या खलासीये जहाजी को पनाह दे तो श्रृत्से मज़क्र को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैंद की सज़ा दी जायगी जिसकी मीत्राद दो वरस तक होसक्ती है या जुमीने की सजा या दोनों सजायें दी जायेगी।

सुस्तसना-यह हुक्म उस हालत पर पृहीन नहीं है जबिक जीजः अपने शोहर को पनाह दे।

दक्तः १३७-उस सौदागरी मर्कवे तरी का नाखुदा या पुह- किंगि ग्रीकर तिमम जिस पर कोई ऐसा शास्त्र हुपा हो जो मिलकःइ मुख्यज्जमः सीदाग्री की फौंने दरीं या वहरी की नौकरी से भाग एया है मुर्धाने की सजाजा

अग्ते उहदे वा काम अन्जाम दे रहा हो---करे। इप्रानते इम-लःइ मङ्गुर अगर हम्छे मा इतिकान हो।

सिपाही या ख़लासीय जहाज़ी के नौकरी पर से भाग जाने में इञ्जानत करना।

लैकर को पनाह देता। ( वाव ७ जरायम मुतअहिके अफ्रवाजे वरीं ओ वहरी के वयान में-दफ आत १३८-१४०।)

मर्कवे तरी में नाख़ुदा की ग़फ़लत से छुपा होना।

मुस्ताजि होगा जो पांच सा रुपये से जियादः नहोगी उस हुपे होने का उस को इल्प न हो मगर शर्त यह है कि उस हुपे होनेका माल्प कर लेना उसके इस्कान में था अगर वह अपनी खिद्मते मन्सर्वा में वहीसियत नाखुदा या मुहतिमम के राफलत न करता या मर्कव के इन्तिज़ाम में कुछ नुक़्स न होता।

उदूल हुक्मी में किसी सिपाही या फ़्रालासीये जहाजी की इस्मानत करना।

दुफ़: १३ द्र-जो कोई श्रख़्स किसी फेल में इत्रानत करे जिस को वह मिल कः इ मुद्यु ज्जमः की फोजे वरीं या वहरी के किसी श्रफ़्सर या सिपादी या खलासीये जहाजी की जानिव से उद्त हुक्मी जानता है तो श्रगर उस फेले उद्त हुक्मी का इर्तिकाव उस इत्रानत के वायस से वक् में श्राये तो श्रख़्स मज़ष्ट्र को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैंद की सजादी जायेगी जिस की मीत्राद छः महीने तक हो सक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

द्फ्याते मर्कृ-मंत्रे बाला का मुलाजमते बहरीये हिन्द से मुतसहिक्क होना ।

अशख़ाम जो

जगी आईन के सामे है। द्फ़:१२ = (श्रालिफ) — इस वावकी दफत्राते मर्क् मस्रे वाला इस तरह पर मृतश्रिक्त होंगी कि गोया मिलकः इमुश्राज्जमः की गुलाजि मते वहरीय हिन्द मिलकः इ ममदृहा की श्राफ्ता वहरी को शामिल है। दफ़: १३६ — जो कोई शख़्स किसी जंगी श्राईन (श्रारटीकला

श्राफ वार) के तावे हो जो मिलका मुझज्जमा की श्रफवाज वर्री या वहरी या श्रफवाजे यजकूर के किसी जुड़व के वास्ते मुकरेर है तो वह शास्त उन जुमें में से किसी जुमे की पाटाश में जिनकी तमरीक इस वाव में की गई है इस मजमुये की रूसे सज़ा का मुम्तांति

न होगा।

तिव दिशा वित्रामपदमा या भिव दिन व्यान विभाग विके विराम । दफ: १४०-जो कोई शख्म कि मिलकार मुजन्जमा की इन्दर्भ चाज वर्ग या दहरी का सिगारी न हो कोई ऐसा लियास परने दा ऐसा निजान निये फिरे जो उस लियाम या निज्ञान के मुज़ापि हो जो वैसे सिपाहियों में महत्र प्रमन्त है इस नीयन से कि वह देसा निपार्श

भारत १६८( १ म) त्याद्य देशियुग्त १६८८०१० (त. १४मम्ब १६०१८८०१) १ तम् १६१ मुक्ति हे मार्ग्य वर्ग विष्युति । स्वयंत्र हो। (पान८-उन जुमे। के वयानमें जो आस्दरीय झाम्म इ ख़लायक के मुखालिफह्-दफ्रः १४१।)

समभा जाये तो श्राल्स मजकूर को दोनों किस्मों मेसे किसी किस्म की कैंद्र की सज़ा दीजायगी जिसकी मीत्र्याद तीन महीने तक हो सक्ती है या जुमीने की सज़ा जिसकी मिक्नदार पांचसों रुपये तक हो सक्ती है या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

8

### वाब द।

उन जुमों के वयान में जो आसूदगीये आस्मार्यः खलायक के मुखालिफ हैं।

द्पः १४१-पांच या जियादः शास्त्रों का हर एक मजमन्न गजमक्षेनाजा-"मजमन्ने नाजायज" कहल येगा जबिक उन शास्त्रोंकी जिनसे वह यज । मजमन्त्र मुरक्कव है गर्जे मुश्तरक यह हो—

पहली—हिन्द की लेजिस्लेटिफ् या इक्नजीक्यूटिफ गवर्नमेन्ट या किसी प्रेजीडन्सी की गवर्नमेन्ट या किसी लेफ्डेनन्ट गवर्नर या किसी सर्कारी मुलाजिम को उस सर्कारी मुलाजिम के इख़्तियारे जा-यज के इस्तिच्यमाल में जबरे मुजरिमानः या जबरे मुजरिमानः की नुमायश से डरायें—या

१ उन खर्मी के इत्तिला देने की फ्रजीयत के बारे में जिनकी सजा दफ १४३-१४४-१४६-१४७ या १४८में मुक्तरिहें मुलाहजः तलन मजमूद्भः इजानित इफ्रोजदारी सन १८९८ ६० (ऐक्ट ५मुसदर इसन १८९८६०) की दफ्आत४४ओ४५ [ऐक्ट हाय खाम-जिल्दह]। दरवार तद्मल्लुक पिजीर होने दफ १४१ निस्वते जरायम तहते क्रवानीने मुख़्तस्सुळ अमर या मुख़्तम्सुल मक्काम के—मुलाहजः तलन माक्कवल की दफ ४०।

दरवार. सज़ा वपादाशे अर्म तहते दफ. १४८ के जिसकी ज़िलाये सरहदी पजाव या विल्पिस्तान में वज़िरयः कोन्सिले सदीरान तहक़ीक़ात हो—मुलाहज़ः तलव पंजाव के सरहदी जरायमके रेयूलेशन सन १८८७ ई० (न. ४मुसदर.इसन १८८७ ई०)की दफ:१४ [ मज़-मूझ.इ क़वानीने पजाव मतवूख इसन १८८८ ई०-सफ़ह ३९६-ओ मजमूष्य इ क़वानीने विल्पिस्तान मतवृद्धः सन १८६० ई० सफहः ६७]।

दरबार मुन्तशर करदेने मजामको नाजायज्ञ ने-मुला ज्ञ तळन मजमू अः ज्ञाबित इ फौजदारी सन १८९८ ई० ( ऐक्ट ५ मुन्दरः इसन १८९८ ई० ) का बाव ९ [ ऐक्ट हाय आम—जिल्द ६ ]। ( नान ८-उन जुमे। के नयान में जो अप्युदर्गाये छाम्म इ ख़यालक के मुखालिक है—दफाआत १४२—१४३।)

दूसरी-किसी कानून या तरीकःइ मुझायनःइ क्रानून की तामील में तऋरेज करें—या

तीसरी-किसी नुकसान रसानी या मुदाखिलते वेजा एजिर-मानः या किती और जुभेका इर्तिकाव करें—या

चौथी-किसी शास्त पर जबरे मुजरिमानः या जबरे मुजरि-मानः की नुमायश करने के जिरये से कोई माल लेलें या उस पर क्रव्जः करलें या किसी शास्त को किसी रास्ते की आमद ओ रफ़्त या किसी पानी के काम में लाने के इस्तिहकाक या किसी और नेर मादी इस्तिहकाक के तबलु अमें जो शास्त मजकूर के कटजे में हो या जिससे उसको तमलुझ हो महरूम दारें या किसी इस्तिहकाक या किन्नों इस्तिहकाके खियाली को काम में लायें--या

पृंचिनीं - जदरे मुजिरमानः या जटरे मुजिरमानः की नुमायश करने के जरीये से किसी शढ़त को उस फेल के करने में जिसका करना उस पर क्रानुनन् वाजिय न हो या ऐसे फेल के तक करने में जिसके करने का वह क्रानुनन् मुस्तहक हो — मजदूर करें।

तश्रीह-मुमकिन है कि कोई मजमन जो जमा होने के वक्षत

िसंत्रियम्बद्धः सारम्बद्धाः ६० देशाः । द्फुः १४२ — जो कोई शुख्य उन उम्म से वाकिफ होदर विन के वायम में कोई मजमन मजमने नाजायज होजाता है करूटन उम मजपन में दाखिल होजाय या दाखिन रहे नो कहा जायमा वि श्राम मजजूर मजमन नाजायज का शरीक है।

हफ्: १४३ — जो केंट गल्म पत्तमत्र नाजायज का शरीवते इसने दोनों किन्नों में से किनी किन्म की केंद्र की नजा दीना वेभी जिन्दी मीजाद है। मीने नक होसत्ती है या हुमीने वी गता या दोनों सजावे दीनावेभी।

7-11

नन १=६० ई० ] मजगूनाःइ कवानीने ताजीराते हिन्द् I 33

( बाद ८—उन जुर्गों के दयान में जो आसूदनीये आस्म इ ख़लायक के मुख़ालिक हैं-दफः १४४-१४८।)

दफ्तः १४४-नो कोई शख़्स किसी सिलाहे मुहलिक या किसी सिनाई मुइ-लिक से मुत्रहः ऐसी शै से मुसल्लः होकर कि अगर उसको इस्वे के तौरपर काम में रीकर किसी लावें तो उससे हलाकत का इहतिमाल है किसी मजमने नाजायज मजमञ्जे नाजा-का शरीक हो तो उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैंद यज का शरीक की सजा दी जायगी जिसकी मीन्पाद दो वरस तक होसक्ती है या होना । जुर्माने की सजा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी।

द्रा: १४५-जो कोई श्रत्व किसी मजमझे नाजायज में किसी मजमञे नाजायज्ञ में दाखिल होजाये या दाखिल रहे यह जानकर कि उस मजमझे ना-यह जान कर जायज को तरीक्रःइ मुकर्ररःइ कानून के मुताबिक्र मुतफरिक होनेका कि उसको हुक्म हो चुका है तो श्रांट्से मज़कूर को दोनों किस्मों में से किसी हाजाने का किस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीचाद दो वरस तक हुक्म होचुका हो सक्ती है या जुमीने की सज़ा या दोनों सजायें दी जायेंगी। होना या

दाख़िल रहना । दुफ़: १४६-जब कभी किसी मजमझे नाजायज या उसके वलवा करना । किसी शरीक की जानिव से मजमचे मजकुर की गरजे मुश्तरक के हासिल करने में जदर या सख़्ती अमल में आये तो उस मजमअ का हर एक श्रास्स वलवा करने के जुर्म का मुजरिम होगा।

इफ़: १४७-जो कोई शह़स वलवा करने का मुजरिम हो वलवा करने एसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी की सज़ा। जायेगी जिसकी भीचाद दो वरस तक होसक्ती है या जुमीने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

है दाख़िल

दुफ़: १ं८ = - जो कोई शख़्स सिलाहे पुहलिक या ऐसी शै से सिलाहे मुसल्लः होकर कि अगर उसको हरवे के तौर पर काम में लायें तो महिलक से उससे इला त का इहितमाल है वलवा करने का मुजरिम हो तो मुहह हो र श्रत्स मजक्र को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीत्राद तीन वरत तक होसक्ती है या जुर्भाने की सजा या होनों सजाये दीजायेंगी।

१ मुशहज्ञ, तलब माकबुछ के सफह ६० वा पुट नीट।

( नाव ८—उन जुमें के बयान में जो आध्दगीये आम्मः इ ख़लायक के मुख़ाहित हैं दक्षश्चात १४९—१४१।)

मनमञ्जे नामायज ना इर एक शरीक उस जुर्भ का स्जिरिम है निसका इतिकान गरजे सुरतरक के हासिल करने में हो। किसी मजमझे नाजायज्ञ में दाख़िल होने के टिये अशद्यास को उजरत पर रखना या उनके उजरत पर रखे जाने में मुसामइत

करना ।

द्फः १४६—अगर मजमझे नाजायज के किसी शरीक की जिन्न से उस मजमझ की गरजे मुश्तरक हासिल करने में किसी जुर्म का इतिकाव हो जिसको उस मजमझ के शोरका जानते हों कि उस गरज के हासिल करने में उस के इतिकाव का इहितमाल है तो हर एक शख़्स जो उस जुर्म के इतिकाव के वक्षत उस मजमझ का शरीकहैं जुर्म मजकूरका मुजरिमहैं।

द्फ़: १५०—जो कोई श्रांत्स किसी दूसरे श्रांत्स को उजरत पर रखे या उस से करारदाद ले या उससे काम ले या उस उजरत पर रखने या करारदाद लेने या काम लेने में मदद या मुसाम हत करे इस शरज से कि वह दूसरा श्रांत्स किसी मजमन्ने नाजायज में दाखिल या शरीक हो तो श्रांत्स अञ्चल उस मजमन्ने नाजायज के शरीक की हैसियत से सजा का मुस्तोजिव है और किसी जुर्म की पादाश में जिसका इतिकाव उस उजरत पर रखने या करारदाद लेने या काम लेने के वाइस से वह दूसरा श्रांत्स उस मजमन्ने नाजायज के शरीक के तीर पर करे ता श्रांत्स अञ्चल उसी तरह सजा का मुस्तोजिव होगा कि गोया वह उस मजमन्ने नाजायज का एक शरीक या या उसने खुद उस जुर्म का इतिकाव किया।

पांच या जियाद दार हो। ये मजगण में भाद उनके कि दमकी मृत्य रिंग होने का गुण्या होता हो। या प्राप्त दांचा होगा प्राप्त हो। दफ़: १५१ — जो कोई शान्स जान ह्म कर पांच या जियादः शान्सों के किसी ऐसे मजमच में जिसमे अपने खलायक में खलल पड़ने का इहतिमाल हो वच्चद इसके कि मजमके मजकूर को मुनः फरिंक होने का वतारे जायज हुक्म होचुका हो दाखिल हो या दाखिल रहे तो शहस मजकूर को दोनों किन्मों में से किसी किम की केंद्र की सजा दी जायगी जिसकी भी माद हः महीने तक हो सक्ती है या जुमीने की सना या दोनों सजायें दीजायंगी।

तश्रीह-धगरवर गनमभ हस्वे मन्या दफः १४१ के मनगरे

सन १८६० ६० ] मजमूचाः कवानीने ताजीराते हिन्द । 60

> ( वाब = - उन जुर्गे के बयान में जो आसूदगीये शाम्मः इतलायक के मुख़ालिफ़ हैं—दफ़आत १५२—१५३ ( अल्फि )। )

नाजायज हो तो मुजरिमे मजकूर दफः १८५ के मुताविक सजा का मुस्तौजिव होगा।

द्फ़: १५२ — जो कोई शाब्स किसी सकीरी मुलाजिम पर उस वक्त हमलः करे या हमलः करने की धमकी दे या उसका मुजाहिम हो या पुजाहिम होने का इक़दाम करे जब कि मुलाज़िमे मजकूर किसी मजमचे नाजायज के मुतफर्रक करने या किसी वलवे या हंगामे के फरो करने में उस सकीरी युलाजिमी की हैसियत से अपनी खिद्मते मन्सवी को अन्जाम दे रहा हो या ऐसे मुलाजिम पर जवरे मुजिरमानः करे या जबरे मुजिरमानः की धमकी दे या जबरे मुजिर-मानः का इक्तदाम करे तो श्राइसे मज़कूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दी जायगी जिस की मीत्राद तीन वरस तक हो सक्ती है या जुमीने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

दफ्:१५३ -- जोकोई श्रुत्स बराहे खवासत या बदी कोई अमर खिलाफे कानून करने से किसी शरूस की तब अ को इशित आल दे और उसकी यह नीयत हो या इस अमर का इहतिमाल उसके इल्म में हो कि उस इश्तिचाल के वायस से बलवा करने के जुर्म का इर्तिकाव दकू में ष्ट्राये तो शह़दस मजकूर को दोना किस्मों में से किसी किस्म की कैंद्रकी सजादी जायगी जिसकी मीत्राद एक वरस तक होसक्ती है या जुमीने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी और अगर बलवा करने के ज़र्भ का इतिकाव दकु में न आये तो दोनों किस्मों में से किसी किस्म की अगर बलवे कैंद की सजा दीजायेगी जिसकी भी ऋाद छः महीने तक हो सक्ती है या ज़र्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

द्फ: १ ५ ३-( श्रिलिफ )-जो कोई शरूल ऐसी वार्तों के ज़रिये

मुलाइजः तलम ख़ास कमेटी की रिपोर्ट गज़ट आफ़ इन्डिया मनमूख इ सन् १८९८ ई०

के हिस्सः ५ सफ्रहः १३ में।

किसी सर्कारी मुलाजिम पर उस वृक्त इमलः करना या उसका मुजाहिम होना जब कि वह बळवे वगेरह की फरो कर रहा हो।

वलवा करने की नीयत से वबदो इश्ति-आले तवअ देना — अगर बलवे का इतिकाव हो

का इतिकाव न हो।

तबकाते रिऋाया के मनी बढ़ानी।

र दफ्र १९३ ( अलिफ्र ) मजमूख इ क्रवानीने ताक़ीराते हिन्द के तमीम करनेवाले ऐक्ट सन् १८९८ ई० ( न० ४ मुस्देर इ सन् १८९८ ई०) की दफ ४ के ज़िरेये सं दिभियान दुश-इल्हाक कीगई [ ऐक्ट होय झाम -- मिल्द ६ ] ।

दरवारः इंक्तियार वास्ते रुज्य करने इस्तिगासीं के तहत दक्रः इ हाजा मुलाइजः तलव मजमू सः इज्ञानितः इ फ्रीजदारी सन् १८९८ हैं ( ऐक्ट ५ मुस्दर इसन् ९८९८ हैं ) की दक्तः १९६ [ऐक्ट हाय आम-नित्द ६ ]।

ऐक्ट १

( नान ८-उन सुमें के नयानमें जो अतस्दगीये व्यान्मः इ ख़लायक के मुख़ालिफ़ है-दफ ।।

से जो तलप्रफुज से अदा की जायें या लिखी जायें या इशारें। जिस्ये से या नुकूशे मरीया के जिरिये से—या और तरह से जन यित कः इज्ज्ज्ञमः की रिक्राया की मुख़्तिलिफ तवकात के विभा दुरमनी या नफरत के खियालात वढाये या वढाने का इक़दाम उसको ऐसी कैद की सजा दी जायेगी जिसकी हद हो वरस ह होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेगी।

तश्रीह-निन उमूर से जनावमितिकः मुझज्जमः की रिमा

के सुख़्तिलिफ तबकात के दिर्मियान दुश्मनी या नफरत के रियाला पैटा हो रहे हों या जिनका मैलान उन खियालात के पैटा करने हैं तरफ पाया जाता हो उनका बिदृन वट अन्देशी के और उनके हैं करदेने की सची नियत से बतादेना हरने मन्शाये दफाइ हाजा बमर जिलाइ डुर्म नहीं है।

द्कः १५८—जव कभी कोई मजमझे नाजायज जमझ हो प वलवा वक् में आये तो उस जमीन का मालिक या दसील जहां व मजमझे नाजायज जमा हुआ है या उस वलवे का इतिकाव हुआं और भी वह शह़स जो जमीने मजक्र में इस्तिहकाक रखता हो ज जमीने मजक्र में इस्तिहकाक का दावा रखता हो जुमीने का 5 स्तौजिव होगा जिसकी मिकदार एक हजार रुपयेसे जियादान हो।

मगर शर्त यह है कि शब्देन मजकूर या उस का एजन्ट या मुनन रिम यह जान कर कि हुमें मजकूर का इतिकाव हो रहा है या हो हुने या दावर करने की वजह से राग कर कि हुमें मजकूर के इतिकाव है इहतिमाल है उस अफसरे आला को जो करीवतर मकामे पुलिस है मणमूर हो इस अमर की इतिला हत्तल इमकान जल्ड न करें-

प्रीर जब बर यह बाबर करने की बजह रराना हो या र्गने ही हि सन्तरीय हों। मजरूर का इतिकाब होगा वह नमाय जायज वर्गी है हो। उसके या उनके इपकान में हों होंमें मजरूर की रोक के लिये की में न लाये था न लायें पीर होंग मजरूर के बाकिणा हो। जाने के एलत में इस महाणोगा राज के मुक्त भिन्न पर हो। जो हो

उन ज्ञमीन का मालिक या दखील जिस पर के ई गजमके

नानायज्ञ

रगड़ा हो।

सम १८६० ई० ] मजगूच । इसवानीने ताजीराते हिन्द् । 🕻 वाव ८--- उन उमीं के बयान में जो आसूदनीये ख्राम्मःइ ख़लायहा के मुख़ालिफ है-दफ्जात १६५-१५६।)

के फरी करने में सब जायज वसीले जो उसके या उनके इसकान में हीं-इामल में न लाये या न लायें।

द्रा: १५५ -जन कभी किसी वलने का इतिकान किसी ऐसे उस शरुस का मुस्तोजिय श्रास के नफ म या खातिर के लिये किया जाय जो किसी ऐसी जमीन सज़ा होना का मालिक या दखील हो जिसकी वावत वह दख्वा हुआ या जो जिसके नफ्रा श्राद्य उस ज़मीन में या किसी श्रमरे माविहिल निजा में जो वरवे की के लिये बलमे दिना है इस्तिहकाक का दावा रखता हो या जिसने उस जमीन या का इर्तिकान हुआ हो। डल अमर से कुछ नफझ कुबूल किया या हासिल किया हो~

तो श्रात्ते मजकूर जुर्वाने का मुस्तीजिव होगा वशर्ते कि वह या उसका एजन्ट या मुन्सिरम यह वावर करने की वजह रखकर कि उस ष्टवे के इतिकाव का इहतिमाल था या यह कि उस मजमूची नाजायज के जमा होने का इहतिमाल था जिससे उस वस्वे का इतिकाव हुआ वह तमाम तदावीरे जायज जो उसके या उनके इयकान में हों उस मजमत्र के इज्तिया के रोकने श्रीर उसके मुतफ-रिंक करने के लिये या उस वलवे के वकू के रोकने श्रीर उसके फ़रों करने के लिये काम में न लाये या न लायें।

اسي

7 6

أأذ

1

節でです

ابنيم

18

द्फ: १५६ - जन कभी किसी वलने का इतिकान किसी ऐसे उस मालिक शरूल के नफा या खातिर के लिये किया जाय जो किसी ऐसी जमीन का मालिक या द्सील हो जिसकी वावत वह बच्दा हुआ या जो श्रुत एस जमीन में या किसी अमरे माविहिल निजा में जो दल्वे की विना है किसी इस्तिहकाक का दावा रखता हो या जिसने उस जिसके नका जमीन या श्रमर से कुछ नफा कुवूल किया या हासिल किया ही- के छिये तो शख़्से मजकूर का एजन्ट या मुन्सरिम जुमीने का गुस्तौजिव होगा वशर्ते कि वह एजन्टया मुन्सरिम यह वादर करने की वजह रखकर कि उसं वल्वे के इतिकाव का इहतिमाल या या उस मजमके नाजा-

यज के जमम होने का इहतिमाल था जिससे उस वर्वे का इतिकाव

हुआ वह तमाम तदावीरे जायज जो उसके इमकान में ही उस वल्बे के

या दखील के एजन्ट का मुस्तौजिब सजा होना

( २२ ८-इन इनों के बगन में को राह्यनीये झागाः झरावह के मुद्दाी क है-दुक्कात (५७—१५८ 1)

वक् के वकने और उसके फरो करने के लिये या उस मजमम के हक तिमाल के रोकने और उसके मुतफरिक करने के लिये काम में न लाये

र - होती ने हो दिसी प्रवाही प्राप्तात्क हे निदं हवस्त पर रहे ग्रे रहना।

दक्तः १५७—जो कोई शहल लोगों को किसी घर पाइराकें जो उसके दक्ल या तहदील या हित्वयार में हो-हुण रखे या छाते है या जमा करे यह जानकर कि वह लोग किसी मजमके नाजायज़ में टारिज या शरीक होने के लिये उजरत पर रखे गये है या उन में करारदाद या काम लिया गयाहै या अनुकरीन वह उजरत पर रजे जायेंगे या उनसे करारदाद या काम लिया जाम लिया जायगा तो शहले मजहूं को दोनो किस्मों में से किसी किस्म की किंद्र की सजा ही जायकी जिसकी मीजाइ हा महीने तक हो सक्ती है या हमीने की सजा या दोनों सजायें टी जायेंगी !

रिसी महत्से गणाफ या नते दे तत्क पात के लिये जाता पर

रता गान-

द्कः १५ मानि कोई शहस उन समझाल में से जिनकी तसः रीह दक्तः १४१ के हुई है किनी फेल के इतिकाद के लिये या उसने इतिकाय में मदद करने के लिये करारदाद करना या उत्तर पर रहा जाना छुदल करे या करारदाद करने या उत्तरत पर रखे जाने को कहे या उसका इक्याम करे तो शहसे मज़क्र को दोनों किस्मों में से किसी किन्म की किद की सना दी जायेगी जिसकी मीझाद हा मानि तक हो तकी है या दुर्माने की सज़ा या दोनों सजायें दी जादेंगी- बाब ८-उन जुपैं के बयान में जो आसूदगीये आगम इ ख़लायक के सुख़ालिफ ई-दफ्तः १६०--और बाब ९-उन जुमें के ध्यान में जो सकीरी मुलाज़िमा स साज़द हीं या उनसे मुतशालिक हीं-दकः १६१)

द्भः १६०-जो कोई श्रांट्स इंगामे का मुतिकिव हो उस श्रांट्स राजाय इति-को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैंद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीत्राद एक महीने तक होसक्ती है या जुर्गाने की सजा जिसकी मिकदार एक सौ रुपये तक होसक्ती है या दोना सजायें दी नायेंगी।

षाव ६।

उन जुमें के वयान में जो सकीरी धुलाजिमों से सरजद हो या उनसे मुतज्जिक हो।

द्फ: १६१-जो कोई शख़्स कि सकीरी मुलाजिम है या सकीरी मुला-सकीरी मुलाजिमी का उम्मेदवार है कोई मन्सवी अमल करने या उससे वाज रहने के लिये या अपने लवाज़िमें मन्सवी के निफाज में किसी शहुल की तरफदारी या उस शहुल के खिलाफ पर होने या उससे वाज रहने के लिये या हिन्द की लोजिस्लेटिफ या इक्जिक्यू-टिफ गवर्नमेन्ट या किसी प्रेजीडन्सी की गवर्नमेन्ट या किसी लेफ्निटनेन्ट गवर्नर या सकीरी मुलाजिमी की हैंसियत से किसी सकीरी मुलाजिम के रूवरू किसी शढ़म के साथ भलाई या बुराई करने के लिये या इहतिजान उसका इक़दाम करने के लिये अजरे मुताविके कानून के सिवा किसी है। शास्त्र से किसी तरह का कोई माविहिल इहतिजाज वजहे तहरीक या हक्कुस्सई के तौर पर अपने वास्ते खाह किसी और शख़स के वास्ते कुबूल करे या हासिल करे या कुबूल करने पर राज़ी हो या हासिल करने का इक़दाम करे तो शख़्से मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैंद की सजा दीजायगी जिसकी मीत्राद तीन दरस तक हो सक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजाये दीजायेंगी।

तश्रीहात-"सकीरी मुलाजिमी का उम्मेदवार होना" श्रगर कोई श्राल्स जिसको सकीरी मुलाजिमी की उम्मेद न हो घोखा दैकर

किसी अमले वावत अजर मुताविके क्रानून के सिवा और माविहिल

कावे इंगाम ।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>दरवार' दक्षितयार वास्ते रुज्जा करने दिवनातों के वाज सर्कारी मुलाजिमों के नाम पर म्लाह्या तल्य मजम्लाह जाबिताह फोजदारी सन् १८९८ ई० ( ऐक्ट व ससदर.) सा १८९८ रे०) की बक्त १९७ [ एक्ट्राय आप-- जिल्द में ]।

( नान ९ — उन छुमें के नयान में जो सर्कारी मुलाज़िमों से सन्ज़द हों या उनसे मुतझिंद्ध हों — दफ. १६१।)

छाँ रों को यह वावर कराये कि में सकारी मुलाजिम होनेवाला हूं और तव तुम्हारे काम आऊंगा और इस ज़िर्य से कोई माविहिल इहतिजाज हासिल करे तो इस स्ट्रत में शृद्धि मज़कूर दगा करने का मुजरिम होसक्ता है ज़िक्किन उस जुमे का मुजरिम न होगा जिसकी तारीफ इस दफ: में कीगई है।

"माविहिल इहितजाज"—"माविहिल इहितजाज" के लफ्ज में न सिर्फ वह शै वाइसे इहितजाज मुराट है जो जर से मुतज्जिल हो या जिसकी कटर का तखमीना जर में होसके ।

"अजरे मुतादिको कानून"—"अजरे मुताविके कानून" के लफ्ज से न सिर्फ वह अजर मुराद है जिसका कोई सकीरी मुलाजिम जवाजन पुतालवा कर सके विलेक यह लफ्ज हर एक अजर पर मुहीत है जिसके कृत्न करने की उसको उस गवनिमेन्टे की जानिव से इजाजत है जिसका वह मुलाजिय है।

"वजह तहरीक या हकुरसई कोई काम करने के लिये"—जो कोई श्राहस कोई काम करने के वास्ते जिसका करना उसकी नीयत में नहीं "वजहे तारीक के तौर पर या कोई काम करने के वास्ते जो उसने न किया हो हकुरसई के तौर पर कोई माबिहिल इहिन्जाज कुवृत्त करें धह श्राहस इस इवारत के मिसवाक में टाखिल है। ( वान ९ - उन अर्थें। के वयान में जो सकीरी मुलाजिमी से सरजद ही या उनसे मृत्रकाहिक हो--दफः १६२।)

इम्क्लस्सई के तीरपर साहकारे मज़कूर की कोटी में कोई ओहदः अपने भाई के लिये हासिल करे तो जैद उस जर्म का मुर्तिकिव होगा जिस की तारीफ इस दफ्त में की गई है।

(वे) जैद ने जो किसी वालिये मुतीये गवर्नमेन्ट के दर्बार में रेजीडेन्ट का उहदः रखता है उस वाली के दीवान से एक लाख रुपयः झबूल किया-यह ती ज़ाहिर नई। होता कि जैद ने यह रुपयः वजहे तहरीक या इक्क़ुस्मई के तौर पर किसी स्नास मन्सवी कामके फरने या उससे बाज़ रहने या बटिश गवर्नमेन्ट के हुजूर मे उस बाली की कोई स्नास म-तलब बरारी करने या किसी खास भतलब बरारीमें जिहिद करने के लिये कुवूल किया मगर यह ज़ाहिर होता है कि जैद ने यह रुपय वजहे तहरीक या हक्ष्कुस्सई के तौरपर अपने ट्याज़िमें मन्तवी के निफाज़ में उस वाली की मुतलक़ तरफ़दारी करने के लिये कुवूल किया तो ज़ैद उस लुर्भ का सुर्तिकव होगा जिसकी तारीफ़ इस दफ़: में की गईहै।

( जीम ) ज़ेद जो सकीरी मुलाज़िम है बक्तर को मुशालत. देकर बावर कराये कि उस रमूक के सबब जो मुझ का गवनीमेन्ट में है तुझको एक खिताब हासिल हुआ है श्रीर ज़ैद इस तरह बक़र को तहरीक करे कि वह इस खिद्मत के इक़्कुस्सई के तौरपर ज़ैद को रुपय: दे तो ज़ैद उस जुर्न का मुर्तिकिय होगा जिसकी तक्षरीफ्र इस दफ्र में की गई है।

द्फ्त: १६२-जो कोई श्रत्स किसी सकीरी मुलाजिम को फासिद या फासिद या खिलाफे कानून वसीलों के ज़रीये से इस वात की ख़िलाफ तहरीक करने के लिये कि वह सकीरी मुलाजिमी कोई मन्सवी = - विशेष झमल करे या उस से वाज रहे या सकीरी मुलाजिमी की हैसियत मुलाजिम से अपने त्याजिम मन्सवी के निफाज़ में किसी श्रद्ध की तरफदारी पर दवाड करे या उसके खिलाफ पर हो या हिन्द की लेजिस्लेटिफ या इक् डालने के लिये जिक्यूटिफ गवर्नमेन्ट या किसी प्रेजीहन्सी की गवर्नमेन्ट या किसी लेफ़िटनेन्ट गवर्नर [ या इलाहावाद यूनीवर्सिटी के सिनिट के किसी मिस्वर ] या सकीरी मुलाजिमी की हैसियत से किसी सकीरी मुलाजिम के ख्वरू किसी श्रात्म के साथ भलाई या बुराई करे या उसका इकदाम करे-किसी शरूबस से किसी तरह का कोई माविहिल इहतिजाज वजहे तहरीक या हकुस्सई के तौरपर अपने वास्ते खाह किसी श्रौर शब्स के वास्ते कुवूल करे या हासिल करे या कुवूल करने पर राजी हो या हासिल करने में जिहिद करे तो शास्त्र मजक्र को दोनों किस्मों में से किसी किस्मकी कैदकी सजा ढीजायेगी

1

इहतिजाज

<sup>े</sup> यह अल्फाज़ इलाहाबाद यृनीविर्सिटी के ऐक्ट सन १८८७ ई० (नः १८ मुसदर इ सन १८८७ है०) की दफ १८ (२) के ज़रीये से दाख़िल किये गये [ मजमूज इ क्रवा-नीने सुमालिके गगरवी औ शिमाली ओ अन्य मतबृष्यः सन १८९२ ई०-सफ्रह ६९६]।

( वाब ९ — उन खुनेंं के बयान में जो सर्कारी मुलाज़िमों से सरज़द हों या उनसे मुतअङ्कि हों—दक्तश्चात १६३-१६४।)

जिस की मीमाद तीन वरस तक हो सक्ती है या जुमीने की सजा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी।

सर्वारी मुला-जिम के साथ रस्कों जाती अमल में लाने के लिये माविहिल इहतिजाज

दफ्तः १६३ - जो कोई शाल्स किसी सकीरी मुलाजिम को श्रपने जाती रुसूख के अमल में लाने से इस वात की तहरीक करने के लिये कि वह सकीरी मुलाजिम कोई मन्सवी अमल करे या उसने वाज़ रहे या सकीरी मुलाजिभी की हैंसियत से श्रपने लवाजिं मनसवी के निफाज़ में किसी शख़्स की तरफदारी करे या उसके खिलाफ पर हो या हिन्द की लेजिस्लेटिफ या इक्जिक्यूटिक गर र्नमेन्ट या किसी मेजीडेन्सी की गवर्नमेन्ट या किसी लेफ़िटनेन्ट ग वर्नर [या इलाहावाद यूनीवर्सिटी के सिनिट के किसी मिम्बर] या सर्कारी मुलाजिमी की हैसियत से किसी सर्कारी मुलाजिम के रूवरु किसी शाल्सके साथ भलाई या बुराई करे या उसका इकदार करे किसी शाल्स से किसी तरहका माविहिल इहतिजाज वजं तहरीक या हक्क्सिई के तौर पर अपने वास्ते खाह किसी और श्रत्स के वास्ते कुचूल करे या हासिल करे या कुचूल करने पा राजी हो या हासिल करने में जिहिद करे तो श्रृत्से मजकूर को केंद्र महज की सजा दीजायेगी जिसकी मीऋाद एक वरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजाये दीजायेंगी ।

तममील ।

#### र १८६० ई० ] मजपूर्यः इक्रवानीने ताजीराते हिन्द्र । 30

( दाव ९-उन जुर्में) के वयान में जो सकीरी मुलाजिमीं से सरभद हैं। या उन से मृतश्चिलक हो-दफ. १६५।)

है किसी जुर्भ के इतिकाब की विना है और वह उस जुर्भ में इका- जिम उन । करे तो शरू से मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की र की सजा दी जायगी जिसकी मीन्याद तीन वरस तक होसक्ती है ज़ुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

जरायम में यरे जिन की तारीफ दफ्रः १६२ या १६३ में की गई है।

### तमसील ।

जेद सर्कारी मुलाजिम है और हिन्दः जो जेद की जोनः है जेद से किसी खास शक्स की ई उहदः दे ने की दरख़ास्त करने के लिये वजह तहरीर के तौर पर माई तहफ ले और ह ऐसा करने में हिन्द की इसानत करे तो हिन्दः सज़ाय क़ेंद की मुस्तीजिन है जिसकी सांद एक नरस से जियाद न हो या खर्माने की या दोनों की और ज़द सज़ाय क़ेद का :तौजिब है जिसकी मीक्षाद तीन बरस तक हो सक्ती है या खर्माने का या दोनों का ।

दुः १६५-कोई शाल्स जो सकीरी मुलाजिम है किसी ऐसे सकीरी मुला एत्स से निसको उसकी इल्प में किसी ऐसे मुकदमे या मुत्राभिले से चरलुक था या तचरलुक है या तचरलुक रखने का इहतिमाल है नेसको उस सकीरी मुलाजिम ने अन्जाम दिया या जिसको वह अन्-ाम देने वाला है या जो उस सकीरी मुलाजिम या किसी श्रीर सकीरी लाजिम के लवाजिमे मन्सवी से इलाकः रखताहै जिसका वह तावे हैं।

या किसी ऐसे शढ़ससे भिसको वह सकीरी युलाज़िम जानता है के वह उस श्रद्ससे जिसको तत्राव्लुक मज़कूर है कुछ वास्तः या रिश्तः ख़ता है-कोई कीमती शै वगैर देने बदल के या ऐसे बदल पर जिसको रह सर्कारी मुलाजिम गैर मुक्तकी जानता हो अपने वास्ते या किसी रूसरे शाल्स के वास्ते कुवूल करे या हासिल करे या कुवूल करने पर राजी हो या हासिल करने की जिहद करे-

तो शह़स मजकूर को कैंद महज की सज़ा दी जायगी जिसकी मीचाद दो वरस तक हो सक्ती है या जुमीने की सज़ा या दोनों सजायें दी जायंगी।

### तमसीलें ।

(अठिफा) ज़ेद जो कलक्टर है बक्कर का एक घर किराये पर ले िसका कोई सुक्रह्माः बन्दोवस्त जैद के यहा दायर है और यह शर्त ठहरे कि जैद पचास काय- माहवारी दिया करेगा इल्ला कि वह पर इस हैिमयत का है कि अगर नेक नीयती से मुकामिला निया

ज़िम किसी शख़्स से जो किसी सुक्रहमे या मुझाभिले से तसल्लुक रखता हो जिसको उस सकीरी मुखा-ज़िम ने अन्-जाम दिया-कोई कीमती शे विला बदल हासिल करे।

( वान ९ — उन खेंभी के वयान में जो सर्कारी मुखाजिमी से सरजद ही या ठन है मुतद्महिक हो — दफद्मात १६६ — १६७।)

जाता तो जेद को दो सो चाया माइवारी देने पड़ने तो जेद ने निटा देने पूरे नदट के का से एक क्रीमती शे हासिल की ।

( ये ) जैद जो जज है एक शक्त मस्लग् बदार से जिसका मुक़द्म: जैद के पहुंदे में दाइर हे गवर्नमेन्ट के प्रामीसरी नोट बहेपर खरीदे जब कि बाजार में उन नोर्जे प्र फिरता मिलता हो तो केंद्र ने बक्तर से बिला देने पूरे बैदल के एक क्रीमती भे हासिए की

(जीम) बक्कर का भाई गिरफ़तार होकर जैंद के रूबल जो मिनस्ट्रेट है इस्तामें दर्ग हल्की की इल्लत में लाया जाय और जैंद बक्कर के हाय किसी बक्क के हिस्से किसते पर बंदे जब कि बाज़ार में उन हिस्सों पर बट्टा लगता हो और बक्कर उस हिसाब से उन हिस्सों में क्रीपत जैंद को देदे तो रूपया जो जैंद ने इस तरह हासिल किया एक क्रीमती दें। है जो कैंद ने विला देने पूरे बदल के हासिल की।

सर्कारी मुणजिम जो किसी
शहस की
गुज्ञमान पहुचाने की
गीयत से
फानून से
राशियक

दृक्तः १६६ — कोई शास्त जो सर्कारी गुलाजिम है जानृन की किसी हिरायत से जो उस तरीके से मुनचिलक हो जिसमें उसकी सर्कारी मुलाजिमी की हैसियत से चलना चाहिये जान वृक्तकर इस हिराफ करे इस नीयन से या इस अमर के इहतिमाल के इल्म से कि उस इन्हिराफ से किसी शास्त को नुक्तान पहुंचाये तो उसको केंद्र यह की सजा दी जायेगी जिसकी मीन्माट एक वरस तक होसकी है या जुमीने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

21112 Cm 1

### सन १८६०६० । ] मजमूचाःइ कवानीने ताजीराते हिन्द ।

( नाव ९-उन जुमों के वयान में जो सकीरी मुलाजिमो से सरजद ही या उन से मृतझिकक हीं-दक्तआत १६८-१७१।)

में से किसी किस्मकी केंद्र की सजा दीजायेगी जिसकी मीत्राद तीन चरसतक हो सक्ती है या जुमीने की सज़ा या दोनों सजायें दीजायेंगी।

दुन्न: १६ — कोई शरूट्स जो सर्कारी मुलाजिम है और जिस सर्कारी मुला पर उस सर्कारी मुलाजिमी की हैसियत से तिजारत से सरोकार न नाजायज़ रखना कानूनन् वाजिव है तिजारत से सरोकार रखे तो शरूट्स मज़कूर तीर पर को कैद महज की सजादी जायेगी जिसकी मीज्याद एक वरस तक तिजारत से होसक्ती है या जुमीने की सजा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

द्कः १६६ — कोई शह्स जो सकिरी मुलाजिम है और जिसपर सकिरी छला-एस सकिरी मुलाजिमी की हैसियत स किसी खास मालको खरीद न नाजायज़ करना या उसके लिये वोली न दोलना कानूनन वाजिब है उस माल को तीर पर कोई छपने नाम से या किसी दूसरे शह्स के नाम से बिल इश्तिराक खाह माल खरीदे छौरों के साथ वित्तखसीस हिसस खरीदे या उसके लिये वोली वोले या उसके तो शहस मजकूर को केंद्र महजकी सजा दीजायेगी जिसकी मीद्याद दो लिये बोली वरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी

द्कः १७०- नो कोई श्रांत सर्कारी मुलाजिम के तौर पर किसी तर्कार मुला-रवास उहदे पर मन्सूव होने का इिट्या करे यह जान कर कि वह उस जिम बनना है उहदे पर मन्सूव नहीं है या अूठ मूठ कोई ऐसा श्रांत्स बने जो उस उहदे पर मन्सूव है और उस वजये इिट्याई की हालत में उहदःइ मजकूर के एतिवार से कोई फेल करे या किसी फेल का इक़दाम करे तो श्रांत्स मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीक्याद दो वरस तक होसक्ती है या दुर्माने की सज़ा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

द्फः १७१ - कोई श्रांद्स जो सर्कारी गुलाजिमों के किसी खास फरेंव की तवक़े में दाखिल न हो कोई ऐसा लिवास पहने या कोई ऐसा निशान हिवास लिये किरे जो उस लिवास या निशान के मुशाविह हो जो सर्कारी पहना या वह मुलाजिमों के उस तवके में गुस्तअमल है इस नीयन से या इस ध्यमहके किरान।

(वाव १०-सकीरी मुलाजिमों के दिन्तियाराते जायज की तहकीर के वयान में-दक्ष:१७२)

जिमको सर्काग मुला-जिम इन्ति स्रमाल करता हो। इहतियाल के इल्प से कि वह शरूक्स सकीरी मुलाजिमों के उस तरहें में दाखिल समभा जाय तो शरूक्स मजकूर को दोनों किस्मों में ने किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीक्षाद तीन महीने तक हो सक्ती है या जुमीने की सजा जिस की मिक्कटार दो सो स्पर्व तक हो सकी है या दोनों सजायें दी जायेंगी।

### १ वाव १०।

# सर्कारी मुलाजिमों के इख़्तियाराते जायज की तहकीर के वयान में।

समन या छोर इतिजानामे या अपने पास सः बहुचना टाउ देने के मिये क्योस हो जाना।

द्फ्र: १७२ — जो कोई श्रः स इस लिये रुपोश हो जाय कि सिती ऐसे सकीरी मुलाजिम के जारी किये हुये समन या इत्तिलानामें या हुक्म का उस तक पहुंचना टल जाय जो उस सकीरी गुलाजिमी की है सियत से उस समन या इत्तिलानामें या हुक्म के जारी करने का कान्नन् मुजाज है तो उस श्रः स को केंद्र महज की सजा दी जायेगी जिसकी मी श्राट एक महीनेतक होसक्ती है या जुमीने की सजा जिसकी मिक्तदार पांच सो रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी या श्रमर वह समन या इत्तिलानामः या हुक्म इस मजमून से साटिर हु श्राहो कि कोई श्राह्म किसी कोई श्राप अस्टिसमें खुट हाजिरहो या श्रमने एजिन्टको हाजिरकरे या वहां कोई दस्तावेज पेशकरेतो उस श्राह्म

सन १८६०ई० | ] सजमूत्राः इकवानीने ताजीराते हिन्द । ८३

( मान १०-सर्कारी मुलानियों के इस्तियाराते जायज्ञ की तहकीर के बयान में-दक्षकात-१०१-१०४।)

को कैद महज की सजा दी जायेगी जिसकी मीत्राद छः महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिकदार एक हजार रुपये तक होसकी है या दोनों सजायें दी जायेगी।

दक्तः १७३ – जो कोई शास्त किसी ऐसे सर्कारी मुलाजिम के समन या और जारी किये हुये समन या इत्तिलानामे या हुक्म के अपने या और के बिला नामे पास पहुंचने को किसी तरह क्रसदन् रोके जो उस सर्कारी और के पात मुलाजिमी की हैसियत से उस समन या इत्तिला नामे या हुक्म के तक पहुचने जारी करने का कानूनन् मुजाज़ हैं –

या कसदन् उस समनया इत्तिला नामेया हुन्म के किसी जगह प्रश्तहर किये जनाजन् चस्पां किये जाने को रोकेन जाने को रोकना।

या किसी ऐसे समन या इतिला नामे या हुन्म को किसी जगह से जहां वह जवाजन चस्पां कियां गया है करदन उखाड़े-

या किसी ऐसे इश्तिहार के इजराय जायज को कस्दन रोके जो किसी ऐसे सकीरी मुलाजिम के हुक्म के मुताबिक हो जो उस सकीरी मुलाजिमी की हैसियत से उस इश्तिहार के जारी कराने का कानुनन मुजाज है—

तो उस श्रांत्स को क़ैद महज की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीचाद एक महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा जिसकी मिकदार पांच सौ रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी—

या अगर वह समन या इत्तिलानामः या हुक्म या इश्तिहार इस मज़मून से सादिर हुआ हो कि कोई शख़्स किसी कोर्ट आफ जिस्टिस में ख़द हाजिर हो या अपने एजिन्ट को हाजिर करे या वहां कोई दस्तादेज पेश करे तो शख्स सजकूर को कैंद महज की सजा दी जायगी जिसकी मीआद छः महीने तक होसक्ती है या जुर्मीने की सजा जिसकी मिकदार एक हजार रुपये तक होसक्ती है या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

द्फः १७४-कोई शख़्स जिसको किसी ऐसे सर्कारी मुलाजिम हाजिर होने के जारी किये हुये समन या इत्तिलानामे या हुक्म या इश्तिहार की को जो सर्कांग ( नान १०-सर्नारी मुलाजिमों के बब्धियाराते जायज्ञ की तहकीर के नदान में-दक्ष १७४।)

द्धल ज़िम के हुवम की तामील में हो तर्फ करना। तामील में जो उस सर्कारी मुलाजिमी की हैसियत से उस नमन इ इत्तिलानामे या हुक्म या इरितहार के जारी करने का कातूनन् गृजात है किसी खास मुक्ताम क्यों खास वक्त पर ख़द हाजिर होना या करने एजन्ट को हाजिर करना कातूनन् वाजिव हो और वह श्रूट्स-

उस मौका या वक्त पर हाजिर होना कस्टन तर्क करे या उम मुकाम से जहां उसको हाजिर रहना वाजिव हैं उस वक्त से पहले चना जाय जब कि उसका वहां से चला जाना जायज हैं—

तो उस शृत्स को केंद्र महज की सजा दीजायेगी जिसकी भी आह एक महीने तक होसकती है या जुमीने की सजा जिसकी मिकटार पाद सौ रुपये तक होसकती हैं या दोनों सजायें दी जायेंगी—

या अगर वह समन या इतिला नामः या हुक्म या इरितहार इन मज़पून से सादिर हुआ हो कि कोई शृद्ध किसी कोई आफ जिस्टम में खुद हाजिर हो या अपने एजन्ट को हाजिर करे तो केंद्र महन् की सज़ादी जायेगी जिसकी मीखाट छः महीने तक होसक्ती हैं या ज़ुमीने की सज़ा जिसकी मिक्रदार एक हज़ार रुपये तक हो सक्ती या दोनों सज़ायें दी जायेंगी। (वाव १०-सकीरी मुलाजियोके शस्त्रियाराते जायज की तहकीरके वयानमें-दफ १७६) तो श्राद्य मजकूर को केंद्र महज की सजादी जायेगी जिसकी मी- तर्क करे न्याद एक महीने तक होसक्ती है या जुभीनेकों सजा जिसकी भिक्रदार जिसपर उस पांचली रुपये तक हो सक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी-

का पेश करन **कानूनन्** 

या अगर वह दस्तावज किसी कोर्ट आफ जिस्टस में पेश किये वाजिव है। जाने या हवाले किये जाने को हो तो केंद्र महज की सजा दी जायेगी जिसकी मीचाद छः महीने तक हो सक्ती है या जुमीनेकी सजा जिसकी मिक्कदार एक हजार रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी-

### तमसील ।

ज़ैद जिसको किसी ज़िला कोर्ट के हुजूर में किसी दस्तावज का पेश करना कानूनन् णीजन है दरतानेज़ मज़कूर का पेश करना कस्दन् तर्क करे तो जैद उस जर्म का प्रतिकिन होगा जिसकी तारीक इस दक में की गई है।

द्कः १७६ -कोई श्रात्म जिसपर किसी सर्कारी मुलाजिमको वह शहस उसकी सकीरी मुलाजिमी की हैसियत से किसी अमर की निस्वत सर्कारी मुला-कोई इतिला देनी या खबर करनी क्रानूनन् वाजिव है उस वक्त इतिला या श्रीर उस तौर पर जो क्रानून की रू से मुत्रयम है वह इतिला ख़बर देनी देनी या खदर करनी कस्दन तर्क करे तो उस शख़्स को केंद्र महज तर्क करे की सजा दीजायेगी जिसकी मीच्याद एक महीने तक होसकती है जिसपर या जुर्माने की सजा जिसकी मिकदार पांच सौ रुपये तक होसकती ख़वर देनी है या दोनों सजायें दी जायेंगी-कानूनन्

या अगर वह इत्तिला या खदर जिसके देने का हुक्म है किसी वाजिव है। कुम के इर्तिकाव से मुतत्र्याल्लिक हो या किसी जुमें के इर्तिकावकी रोक के लिये या किसी मुजरिम के गिरफ़्तार करनेके लिये जुरूर हो तो उस शरूव को कैंद्र महज की सजा दी जायेगी जिलकी मीचाद इः महीने तक होसक्ती है या जुर्शने की सज़ा जिसकी मिकदार एक हजार खपये तक हो सक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी।

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> पुलाह्जः तलन माकन्ल के सक ८२ का फुट गोट ।

२ लफ्त "जुर्म ,, ओर ' मुजरिम ,, केमान के लिये मुलाइज तछन माबाद की दक १७० की नशीइ।

(नाद ६० - तकीरी मुहाजिनो ने इतियार ते जायज की तहने रहे दयन में - इकः १००

द्र्या फ़रूर देना । द्कः १७७ – कोई श्रव्सिनसपर किसी सर्कारी मुलादिमें, एसकी सर्कारी मुलाजिमी की हैसियतसे किसी समरकी निस्त ए यर देनी कान्नन् वाजिय हो एस समर की निस्त ऐसी सस्तर तबर दे जिसको यह अपूरी जानता हो या जिसके अपूरी याद्यमं कीवजह रखता हो तो श्रद्धस मजकूर को केंद्र महज की सला? जायेगी जिसकी मीच्याद हाः महीने तक होसकती है याद्यमंति हं सजा जिसकी मिकदार एक हजार रुपये तक हो सकती है या देनें सजाये दी जायेगी—

या जगर वह खबर जिसका देना उस शृद्ध पर कातूनन विनि है किसी जुमें के होते कावसे मुतब्बिक हो या किसी हुमें के हिने कि की रोक के लिये जा किसी मुजरिमके गिरिफ़्तार दारने के किये हुश हो तो श्वा मजकूर को दोनों जिस्मों में से किसी किस्म की के की सजा दी जायेगी जिसकी मीजाद दो दरस तक हो सबती है अ जुमीने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी या। ( मान १०-सर्कोरी मुलाज़िमीं के इंग्वितयागते जायज्ञ की तहकीर के बयान में-दक्षशात १७८-१७६।)

दिश्रीह-दफः १७६-श्रीर इस दफः में लफ्ज " जुमे" में हरएक ऐसा फेल दाखिल है जिसका इतिकाव किसी मुक्ताम खारिजे द्रिटिश इन्डियामें हुआहो श्रीर जो ब्रिटिश इन्डिया के अन्दर सादिर होनेकी तक्तदीर में दफ्आते मर्रूमुज्जेल याने दफ्आत ३०२श्रो३०४ शो ३८२ श्रो ३६२ श्रो ३६२ श्रो ३६४ श्रो ३६६ श्रो ३६० श्रो ३६० श्रो ३६० श्रो ४६० श्रो ४६० श्रो ४४० श्रो ४४० श्रो ४४६ श्रो ४६० में से किसी दफः की क्से लायके सजा होता-श्रीर लफ्ज "मुजरिम" में हरएक शस्स दाखिल है जिसकी निस्वत किसी वैसे फेल का मुजरिम होना जाहिर किया गया है।

द्फः १७६—जो कोई श्रत्स सच सच वयान करने के लिये हलक उठाने हल्फ उठाने वि इत्कार सालिह करने ] से उस हालमें इन्कार करें सालिह करने जब कि कोई ऐसा सकीरी युलाजिम उसको उस अमरका हुक्मदें जो से इन्कार उस अमर के लिये हुक्म देने का कानूनन युजाज है तो उस श्रत्स करना जब को केद महज की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीन्याद छः महीने तक्ष कोई सकीरी होसकती है या जुमीने की सज़ा जिसकी मिक्रदार एक हज़ार रुपयेतक का बाज़ावितः होसकती है या दोनों सजायें दीजायेंगी!

दुफ्त: १७६—कोई श्रत्स जिसपर किसी अमर की निस्वत सर्कारी मुला-किसी सर्कारी मुलाजिम से सच सच बयान करना कानूनन् वाजिव जिम को जो हो कि किसी ऐसे सवालके जवाव देने से इन्कारकरे जो वह स्वकीरी का इिन्तियार मुलाजिम उस सर्कारी मुलाजिमी के इिल्तियाराते कानूनी के निफाजमें स्वता है उस अमर की निस्वत उससे पूछे तो उस श्रत्म को केंद्र महज की जवाव देने से सजा दीजायेगी जिसकी मीआद छ: महीने तक होसकती है या इन्कार जुमीने की सजा जिसकी मिक्रदार एक हजार रुपयेतक होसकती है करना। या दोनों सजायें दीजायेंगी।

<sup>9</sup>यह तशरीह हिन्दके फीनदा शिक्षानिक तभीम करनेवाले एक्ट सन्१८९४ई० (नम्दर३ मुसदर इ सन १=९४ ई०) की दक्र∙६के ज़रीयेसे इल्ह क बीगई [ऐक्ट हायक्सम-जिल्द६]

र यहअलफ्राज़ ऐक्ट मुतश्रक्तिके हरूफ मजरीय इहिन्द सन्१≈७३ई०(नम्बर१०मुसदरः इ सन् १८७३ ई०) की दफ: १४ के ज़रीय से दाख़िल कियेगये[ऐक्ट हायआप-जित्दर]

- ( नान २०-सर्कारी मुलाज़िमों के इक्तियासते जायज़की तह्कीरके ब्यान में-दक्तआत १८०-१८२।)

द्धः १०० जो दोई श्रत्स अपने किसी वयानपर जो कतः दस्त खत करने वन्द हुआहो एस हाल में दस्त खत करने से इन्कारकरे जब कि की स्वारी मुलाजिम जो उस श्रत्स को एस वयान पर दस्त खत करने के लिये हुन्म देने का कानूनन् मुजाज है उस को उस वयान प दस्त खत करने का हुन्म दे तो श्रत्स मजकूर को केद महज की मह दी जायेगी जिसकी मीन्नाद तीन महीनेतक हो तकती है या उकी सजा जिसकी मिक्कदार पांचसों रुपये तक हो सकती है या दोने सजायें दी जायेगी।

दुफ़: १ = १ - कोई श्रद्धम जिसका इलफं [या इकरारे सालिंं, स्कीरी मुला-की रूसे किसी ऐसे सर्कारी मुलाजिम या किसी ऐसे दूसरे शह जिम या उस शरम से जो के रूवर जिसको कानूनन ऐमें हलफ [या इक्तरारे सालिह ] लं इल्फ्र या का इंक्तियार है किसी अमर में सच सच वयान करना कानून इक्सरे वाजिवहो इस सकीरी मुलाजिम या इस दूसरे श्राव्स से जितन सान्हि हो रे छ,पर जिक्र हुआहें उस अमर की निस्वत कुछ वयानकरे जो भूआं का इतिनयार रखता हे ब थ्योर जिसको वह भृटा जानता या भूटा वावर करताहो या जिम<sup>र</sup> इन्फाब वह सचा वावर न करता हो तो उस श्राह्म की दोनों किस्मों में है इक्सरीर किसी किस्मकी केंद्रकी सजा दीजायेगी जिसकी भीजाद तीन दर सरीव्य गुठ तक होसकी है और वह जुमीने का भी मुस्तोजिय होगा। त्या परा।

द्राः १८२ — शे कोई श्रान्स किसी सर्वारी मुलाजिपने के विसी रायर दे जिसको यह भागी जानना या भागी बावर करने हैं विसे उसकी यह नीयन हो या इस प्राप्त का उहितपाल उसके हैं में हो कि उसके जरीये से उस सर्वारी मुलाजिय से—

- (अलिफ) कोई ऐसा अमर कराय या तर्क कराय जिस का करना या तर्क करना उस सकीरी गुलाजिम को न चाहिये धा अगर उन वाकि स्थातका सचा हाल जिनकी निरुत्त वह रावर दीगई है उसको मानूम होता-या
- (वे) उस की सकीरी मुलाजिमी का इद़ितयारे जायज किसी श्रद्ध को नुक्तसान या रंज पहुंचाने के लिये नाफिज कराय—

तो शहस मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किरमकी कैट की सजा दी जायेगी जिसकी मीज्याद छः महीने तक होसक्तीहै या जुमीने की सजा जिसकी मिकदार एक हजार राये तक होसत्ती है या दोनों सज़ायें दीजायें गी।

### तमसीलें।

( श्राटिफ़ ) ज़िद निक्षी मिजिस्ट्रेट की यह ख़बर दें कि दक्षर में एक उहद दारे पुकीस है भीर उस मिजिस्ट्रेट का मातहत है जरने काम में गफ़्तलत या बदचलगीका मुजिरिमहुआ है यह जानकर कि वह ख़बर झुड़ी है और यह जानकर कि उस ख़बर के सबब से इहिति माल है कि वह मिजिस्ट्रेट बक्कर की भीक्ष्म कर देगा तो ज़ैद उस ज़भें का मुतिबिब हुआ जिसकी तारीक इस दफ़: में की गई है।

- (वे) ज़ैद किसी सर्कारी मुलाज़िम को यह धुठो खबर दे कि वकरके पास एकमखकी जगह में नमके नमनू मौजूद है यह जानकर कि वह ख़बर धुठी है और यह जानकर कि उस ख़बर के सबब से वकर की ख़ानः तलाशी होने का इहतिमाल है जिससे वक्षरको रम पहुचेगा तो ज़ैद उस खर्म का मुर्तिकव होगा जिसकी तारीफ इस दक्तः में की गई है।
- ( जीम ) जेद किसी अहले पुलीस को यह झ्डीख़दर दे कि फुला गावके हुई ओ जदार में सुझपर हम्ला हुआ है और मैं लूटागया हूं मगर ज़िद उसपर हरट करनेवालों में से किहीए के का भी नाम नहीं बताता है मगर यह जानता है कि इमका इहितमाल है दि दम ख़बर के समब से पुलीस उस गावमें तहकीकात करेगा और तकाणी लेगा जिससे गाववालों को या उनमें से वाज़कों रज पहुंचे गा तो ज़ैद इम दफ की क से मुर्निक वर्ष हुआ।

1

द्राः १ द ३ – जो कोईश्राह्म किसीमाल केलिये जाने में हो किसी मान के छिये सर्कारी मुलाजिमके इंग्लियारे जायज की रूसे लिया जाता हो किसी जाते में जो तरह का तक्षरेज करे यह जानकर या वावर करने की वजह रख कर

ऐवट ४३

( वाच १० — सर्कारीसुटाजिमों के इंग्तियाराने जायज्ञकी तहकीर के बयान में --दमभात १८४--१८६।)

यरि जायज्ञ भी रते लिया जाताही तञ-र्रेत गरना।

शिम केशीन- कि वह के गही सकीरी मुलाजिमहै तो श्राह्म मजकूर को दोनों किसीर से किसी किस्म की कैंद की सजा दी जायगी जिसकी मी पाद इःमहि तक होसकी है या जुर्माने की राजा जिसकी पिकदार एक हजार हारे तक होसकी है या दोनों सजायें की जायेंगी।

दुक्त: १ = १ - जो कोई शर्द्ध किसी माल के नीला है गाउ व जो वहेंसियते मुलाजिमी किसी सर्वारी मुलाजिम के इहिनकों नीलाग में जो मधीस मुझ-जायजकी रु से नीज्ञाम पर चदाया गया हो क्रस्ट्न् मुजाहगत पर्टुं जिमके स्थित-नाये तो उस शादम को दोनों किस्मों में से किसी किस्मकी कैट ई यार की रूने पजा दीजायेगी जिसकी मीजाद एकगहीने तक होसक्ती है या जुमीन नीजाप पर की सजा जिसकी भिक्रदार पांच सौ रुपये तक होसकी हैं यादोने घशया गया हो--मुनार्प मज यं दीजायंगी। होना ।

दुकः १ = ५ - जो कोई श्रःस किसी माल के नीलाममें जो सं सियते मुलाजिमी किसी सर्कारी मुलाजिम के इख़्तियारे जायजकी ह से होता हो किसी श्रम्य के लिये-धाम इससे कि खुटही हो व कोई शाँर-कोईमाल रारीहै या उसके लिये बोली बोले यह जान न कि उस श्राम को उस नीलाममें माले मजकूरका सरीद्नाकादून ममन है या उस माल पर बोली बोले और उन शरायत । अटा हरें की नीयत न रखता हो जो उस बोली बोलने से उस पर पायदरों है तो शतम मणपूरको ढोनो किन्मोंमैंसे किसी किन्मकी केंद्रकी गजारी जायेगी जिसकी पी गाड एकमहीने नकशोग की है या जुमीने की सर् जिसकी भिक्तदार दोमी रपयनक होमकीर या दोनी सजावंदी जाउँकी।

( वाच १०-सर्कारी मुलाजिमी के इन्तियागते जायज्ञ की तहकीर के वयान में-दफ्छात १८७-१८८।)

दुप्तः ११८७-जो कोई श्रष्ट्स जिस पर किसी सर्वारी मुला- सर्जारी मुला-जिम को उसके लवाजिमे मन्सवी की अंजामिद ही में मदद देनी जिम के मदद या पहुंचानी क्षानूनन वाजिव हो कसदन ऐसी मदद देनी तर्क करे करना जब कि तो उसको क्रेंद महज की सजा दी जायेगी जिसकी मीत्राद एक क़ातून की रू महीने तक होसन्ती है या जुमीने की सजा जिसकी मिकदार दोसों से गदद देना रुपये तक होसन्ती है या दोनों सजायें दीजायेंगी—

श्रीर श्रगर वह मदद उस श्रह्स से किसी ऐसे सर्कारी मुनाजिन्मने मांगी हो जो क्रानूनन गुजाज है ऐसी मदद तलव करने का वास्ते तामील किसी हुक्मनामें के जो किसी कोर्ट श्राफ जिस्टसने जवाजन जारी किया हो या किसी जुर्म के इर्तिकाव के रोक्तने या किसी वलवे या हंगामें के फरो करने के लिये या किसी ऐसे शहस के गिरफ्तार करने के लिये जिसपर किसी जुर्म का इल्जाम लगाया गया हो या जो किसी जुर्म का या हिरासते जायज से भाग जाने का मुजरिम हुश्रा हो तो शहस मजकूर को केंद्र महज की सजा दी जायेगी जिसकी मीन्माद छः महीने तक होसकती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिन्कदार पांचसी रुपये तक होसकती है या दोनों सजायें दी जायेगी।

द्राः १ १ ८८—जो कोई श्रांद्रस यह जान कर कि उसको हुन्म सर्कारा मुला-के जरीय के जो किसी ऐसे सर्कारी मुलाजिम ने मशहूर कराया हो जिम के जो कानून की क से ऐसे हुन्म के मशहूर कराने का मुजाज है किसी मशहूर कराये स्वास फेल से वाज रहने या किसी खास माल की निस्वत जो उसके हुये हुन्म से कब्जे या इहितमाम में है कोई खास वन्दोबस्त करने की हिदायत इन्हिराफ। हुई है और वह शहूस उस हिदायत से इन्हिराफ करे— तो अगर वह इन्हिराफ उन लोगों को जो किसी कारेजायज में

तो अगर वह इन्हिराफ उन लोगों को जो किती कारेजायज में मसरूफ हैं मुजाहमत या रंज या नुक्तसान या मुजाहमत या रंज या नुक्तसान या मुजाहमत या रंज या नुक्तसान का खतरः पहुंचाय या पहुंचाने की तरफ मुन्जर हो तो उस शह़स को कैद महज की सजा दीजायेगी जो एक यहीने तक होसकी है या जुमीने की सजा जिस की गिक्तदार दोसों राये तक होसकी है या दोनों सज़ायें दीजायेंगी—

१ मलाहज तलव माजव्ल के सफ़. ८२ वा पुर नीर।

( बाव१०-सर्कारी मुखाजिमी के इक्रियासित जायज की तहकीर के बयान में-दफ:१८१)

और अगर वह इन्हिराफ इन्सान की जान या आफियत प सलामती को रततर: रहुंचाय या पहुंचाने की तरफ मुन्जर हो प कोई वल्बः या हंगाय: बरण करे या बरना करने की तरफ मुन्ज़ हो तो उस शरूत को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैंड कें सजा दी जायेगी जिसकी मीत्राह छः महीने तक हो सक्ती हैं प जुमीने की सजा जिसकी मिकदार एक हजार रुपये तक हो सकें हैं या दोनों सजायें दी जायेगी।

तश्रीह्न-यह जरूर नहीं है कि गजन्द पहुंचाना मुजरिम की नीयत में हो या उस अमर का इहतिमाल उसके जिहन में हो कि उसके इन्हिराफ से गजन्द पेंदा होगा विलेक इतना ही काफी है कि वह उस हुक्य को जानना हो जिस्से यह इन्हिराफ करता है औं यह कि उसका इन्हिराफ गजन्द पेंदा करता है या उससे गज्य पेंदा होने का इहिनमाल है।

( बाव १०-सर्कारी मुलाजियों के इकिनयागते जायज्ञको तडकीर के वयानमें दक १९० और बाव ११-मुठी गयाही और जरायम मुखालिके माखदलते व्याग्य-के वयानमें-द ० १९१)

द्फः १६० — जो कोई किसी श्रांट्स को इस गरज से नुक्सान किसी श्रंट्स पहुंचानेकी धर्की दें कि वह किसी नुक्सान से मुहाफिजत कियेजाने को सकीरी के लिये किसी ऐसे सकीरी मुलाजिमके हुन्रमें हस्य क्षानून द्रश्वीस्त मुलाजिम से दर्जात महाकारने से वाजरहे या दस्तकशहों जो उस सकीरी मुलाजिमी की हैंसि- किज़त करने यत से ऐसी मुहाफिजत करने या कराने का कानूनन् मुजाजहों तो उस से बाजरहने श्रांट्स को दोनों किस्मों में से किसी किस्मकी कैंदकी सजा दीजायेगी की तहरीक जिसकी भीजाद एक वरस तक होसबती है या जुमीने की सजा या करने के लिये नुककान की दोनों सज़ायें दीजायेंगी।

## बाच ११।

भूठी गवाही श्रीर जरायम मुखालिके मझादलते श्रास्मः के वयानमें।

द्रः १६१ - कोई श्रः जिसपर कानूनन् हल्फकी रूसे या भूठी गवाही कानूनके किसी खास हुक्मसे सचसच वयान करना या कानूनकी रूसे देना ।

दरवार इ सज़ाय ताज़ियान वान वा उन जुमी के जो इस्व दक्त १९३ क्राविले सज़ा है

१दरवार तश्चल्लुक पिक़ीर होने दफ्त आत १९४ ओ १९५ ओ २०१ लगायत २०३ ओ २११ लगायत २१४ ओ २१६ ओ २२१ लगायत २२५ निस्वते जरायम तहते क्रवानीने एक़्तरस्ल अमर या मुक़्तरस्ल मुक़ामके मुलाहक, तलव माकव्ल की दफ्र ४०।

दरबार इ इक्ष्नियार वास्ते रुज् करने इस्तिगासों के तहते दक्षक्षात १९३ लगायत १९६ या दक्ष १९९ या २०० या २०५ लगायत २११ या २२८ - मुलाइज तल्व यजमूक इ ज्ञाबित इ फ्रीजदारों सन् १८९८ ई० ( ऐक्ट ५ मुसदरः इ सन् १८८८ ई० ) की दक्ष १९५ जिम्ग (व) [ ऐक्ट हाय आ १-जिल्द ६ ]।

दरनार:इ ज्ञानित इ कार्रवाई उन छमें की सू त में जो दक्त १९३ या १९६ या १९९ या २०० या २०५ समायत २१० में मज़कूरहें—मुलाइज तलन मजमू अ इ जानित इ दीनानी की दक्त ६४३ [ ऐक्ट हाय स्थाम-जिल्ह ४ ] और उस छमें जी स्तर्म जो दक्त २२८ में मज़कूर है-मुलाइज तलन मजमूस:इ ज्ञानित इ फीजदारी सन् १८९८ ई० ( ऐक्ट५ मुसद-राइ सन् १८९८ ई० ) की दक्षमात ४८० ओ ४८२ ओ ४८२-ओर प्रज्ञां डसी शहरों की स्वदालतहाय मुतालिमाते सक्तीकाः के ऐक्ट सन् १८८२ ई० ( नम्बर १५ मुसदर इ सन् १८८२ ई० ) का नान १२ [ ऐक्ट हायकान-जिल्ह ४ ]।

( व.व ११-प्टी गराही और जरायन मुखालिको गादलते झामाः के बरान मे-दर १९१)

किसी अपर की निस्वत कुछ इकरार करना वाजिव हो कोई ऐस वयानकरे जो भूटाहो और जिसको वह भूटा ानता साह भूटा वावर करताहो या जिसको वह सचा वावर न करता हो तो कहा जायगा कि उसने भूटी गवाही दी।

तश्रीह १-कोई दयान आम इससे कि वह जवान से किया जाय या किसी और तरह इस द्या की मुराद में दासिल है।

तारीह २-कोई क्षृत वयान जो तसतीक करनेवाला शृत्म श्रपनी दानिस्त की निस्वतकरे इस दफा की गुराद्में दासिल है और जैसे कि कोई शृद्ध यह वयान करने से कि में फलानी वात जानताई जिसको वह न जानताहों क्षृति गवाही देनेका मुश्रिम है वैसेही वह शृद्ध भी क्षृती गवाही देनेका मुश्रिम होसकताह जो दयान करे कि में फलानी वातको वावर करताहूं जिसको वह वावर न करताहा। ( बाब ११-प्ठी गवाही और जरायम सुलाजिके मादलत आम्मः के वयान में-दफ १९२)

- (जीम) केद जा बक्कर की ख़त की शान पहचानता है यह बयान करे कि में बाव करताहूं कि फ़ुला दस्तद्भित बकर के हाथ के लिखे हुये हैं और नेकनीयती से ऐसाई। नाघर करता हू तो इस सूरत में केद का बयान सिर्फ़ अपनी दानिस्त की निस्वत है और यह उसकी दानिस्त की निस्वन सचा है और इस लिये केद ने ख़्डा गवाही नहीं दी गी वह दस्तख़त बक्करके हाथ के लिखे न हों।
- (दाल) ज़ैद जिसपर एक हलक्र की रूसे सच सच वयान करना वाज़िन है यह नपान करें कि मैं जानता हू कि बक्कर फुला दिन फुला जगहमीज़द था हालांकि वह इस अगरकी निस्नत कुछ न जानताहों तो जेदने अठी गाही दी झाम इससे कि बम्बर उस रोज़ उस जगह मीज़्द था या नहीं।
- (हे) जेद तर्जुपान या मुतरिजन है जिसपर इलक की रूसे वाजिय है कि किसी वयान या दस्तावेज का ज्ञवानी या तहरींगे सच्चा तर्जुम करें और वह ज्ञवानी या तहरींगे सच्चे तर्जुम के तौरपर उसका ऐसा ज्ञवानी या तहरींगे पूठा तर्जुमः करें या उसकी तसदीक करें जो सच्चा न हो और जिसका सच्चा होना वावर न करता हो तो ज़ेद ने झूठी गवाही दी।

द्क्तः १६२ — जो कोई श्राह्म कोई सूरत पैदाकरे या किसी इही गवाही किताव या किसी कागजे सिरश्तः में कोई सूठी तहरीर बनाय या वनाना। कोई दस्तावेज जिस में कोई सूठा वयान मुन्द्रजेहो बनाय इस नीयत से कि वह सूरत या सूठी तहरीर या सूठा वयान इस नीयत किसी कार्रवाई में या किसी कार्रवाई में जो काचून की रूसे किसी सर्कारी मुलाजिम के रूबरू उस की सर्वारी मुलाजिम के रूबरू उस की सर्वारी मुलाजिम के रूबरू होरही हो वजह सदूत में पेश होसके खीर इस नीयत से कि वह सूरत या सूठी तहरीर या सूठा वयान जो इसी तरह वजह मुबूत में पेश होसके किसी ऐसे शहरम को जो उस कार्रवाई में वजह सुबूत की निस्वत राय लगायेगा किसी खमर की निस्वत जो उस कार्रवाई के नतीजे के लिये अहम है गलत राय वहम पहुंचाने का वाइस होसके तो कहा जायेगा कि उस शहरम ने "स्टी गवाही वनाई"।

### तमसीलें।

h

(अलिक्र) ज़ेद विसी सन्दूक में जो बक्कर का है इस मीयत से बुछ ज़ेवर रखदे कि वह जेवर उस सन्दूक से बरामद हो और यह स्रत बक्कर को सक्कें का मुजरिम साबित कराय तो जैदने पृटी गवाही बनाई।

िऐक्ट ४४

( दाव ११-ध्टी नवाही और जरायम मुख़ाछिक्रे मादछते छ स्मः के बयान में-दफ:१९३)

(वे) जैद अपनी दृकान के वही खात में इम ग़म्ज़ से कोई झूठी तहरीर बनाय कि वर उमको किसी कोर्ट अ.फ़ जस्टिस में बमन्ज़ छः इसृतृते मुवय्यद नाम में खाय तो निसं झुटी गवाही बनाई।

(जीम) ज़ैद इस नीयत से कि वकरको मगदर मुनिरमानः ना मुनिरम सीन कराय उम तरह एक चिट्टो छिले कि उममें वकर के ख़त से अपना ख़त निलादे और अ चिट्टी उस मशदर मुनिरमान: के दिसी शरीक के नाम छिली हुई जानी जाय और स चिट्टी नो ऐसी जगह रखे जहां वह जानता हो कि स छिवन् पुटीसके उद्द दार तलाश कर छेंगे तो ज़ैदने छुटी गवाही दनाई।

ष्ट्ठी नदाही की सज़ा। द्फः: १६३—जो कोई श्रत्म अटालत की कार्रवाई की किसी हालत में कस्दन भूडी नवाही दे या इस गरज से भूटी गवाही दनाय कि वह चादालत की किसी कार्रवाई की किसी हालत में काम में लाई जाय तो उस श्रत्म को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र की सज़ा दीजांथेगी जिसकी मीचाद सात दरस तक होसकती है चौर वह दुर्माने का भी पुस्तौजिव होगा—

श्रीर जो कोई श्रत्स कस्दन किसी श्रीर हाल में क्रूटी गवाही है या बनाय तो उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैंद्र की सजा दीजायेगी जिसकी मीत्राद तीन बरस तक होमक्ती हैं श्रीर वह हुमीने का मुस्तौजिब होगा।

तश्रीह १ - जो कोई मुकदमः किसी कोई मारील \* \* \* \* के हुजूर में दर पेशहो उसकी नहकीकात और तजवीज खड़ालत भी एक कार्रवाई है।

त्रश्रीह २-किसी कोर्ट आफ जिस्टस के हुजूर की कार्रिक से पहले जिस तफतीश की निस्त्रत कासून की कसे हिटायत हो वह तफतीश कार्याह की एक हालत है गो वह तफतीश किसी कोर्ट आफ जिस्टस के हुजूर में दाके न हो।

अल्लाज "या किनी मिलीटरी बोर्ड आफ रेकदिन्ट" छावनियों के ऐक्ट सन् १८८०ई० (नन्दर१३ मुसद्र इ सन् १=८९ई०) के जरीये मन्तृत्व कियेगये [ऐक्ट हायझाम-जिन्द्र)

२ "ब्रहासत को नार्ग्वाई" की तारीफ के लिये मुलाहज्ञ नलव मजमृत्व 3 जानित इंगी जनारी सन् १८९८ ई० (ऐक्ट ५ स्वन्य इसन १८९८ ई०) की दक्तः ४ जिस्स (म्रीम) [एट हारा आम-निष्ट हार्गि

( बाब ११-प्रठी गवाही और जरायम मुख़ालिक्रे मादलते क्याम्मः के नयान में ~दक्र १९४।)

### तमसील ।

केंद किसी तहकी हात में जो किसी मिनस्ट्रेट के रू वर्र इस नमर की तन्कीह करने की रारज़ से हो रही हो कि आया बकर तजबीज़े मुक्कदम के लिये सिशन में सपुर्द किया जाय या नहीं हलक से कुछ बयान करें जिसको वह युठा जानता हो तो चूकि यह नहकी कात अन्दालत की कार्रवाई की एक हालत है इस लिये ज़ैदने घुठी गवाई। दी।

तशरीह ३-कोई तफतीश जिसके लिये कानून के मुताविक किसी कोर्ट आफ जिस्टिस की जानिव से हिदायत हो और जो किसी कोर्ट आफ जिस्टिस के हुन्म के मुताबिक अमल में आये अदालत की कार्रवाई की एक हालत है गो वह तफतीश किसी कोर्ट आफ जिस्टस के हुन्स में वाके न हो।

### ंतमसील ।

ज़ैद एक तहक़ीक़ात में किसी अहलकार के रूब रू जो किसी कोर्ट आक्र जिस्टिस की तरफ़ से वर सरे ज़मीन किसी अराज़ी की हुदूद को दर्गाप्तत करने के लिये मुखय्यन हुआ हो हल्फ़ की रू से बुख वयान करे जिसको वह झुठा जानता हो तो चूकि यह तहक़ीक़ात खदालत की करिवाई की एक हालत है तो ज़ैदने झुठी गवाही दी।

द्फ्तः १६८—जो कोई श्रात्स भूठी गवाही दे या वनाये इस उर्ग काविले नीयत से या इस अपर के इहतिमाल के इल्म से कि उस भूठी गवाही के सावित के वाइस किसी श्रात्मको ऐसे जुमेका पुजरिम साबित कराये जिसकी कराने की पादाश में कानून बिटिश इन्डिया या ईंगलिस्तान की रू से ] स-नीयत से ब्र्डी ज़ाय मौत मुकरेर है तो श्रात्स मजकूर को हब्स दवाम वजब्रे दर्याय या वनाना।) शोर या कैद सर्वत की सजा दी जायगी जिसकी मीज्याद दस वरस

श्रीर श्रगर कोई वे गुनाह शास्त उस भूठी गवाही के सवव गुज- अगर वेग्रगह रिम सावित होजाय श्रीर सजाय मौत पाजाय तो उस शास्त को जि-सन ऐसी भूठी गवाही दी हो या तो सजाय मौत दीजायेगी या वह मुजारम सावित सजा जो इस दफ: में पहले मजकूर हुई है।

प्रश्नित वनाय अल्फ्राज " बज़रीये इस मजमूद्य के" हिन्द की रेल्डबरों के पाजाय । ऐक्ट सन् १८९० ई० ( नम्बर ९ मुस्दराइ सन् १८९० ई० ) की दफ्रः १४९ के फ़रीये से क़ायम कियेगये [ ऐक्ट हाय झाम-जिल्द ५ ]।

( नार ११-मृठी गवाही और जरायम मुख़ाछिक्रे मादळते आन्मः के वयान में-दफ्रआत १९५-१९७।)

शर्भ झाविल सज़ाय इन्स दडवृरे दर्याय शीर या केद के सावित वाराने की नीयत से घूठी गवाही देना या बनाना।

द्फ: १६५ - जो कोई श्रुत्स अूठी गवाही दे या दनाये इस नीयत से या इस अमर के इहातिमाल के इल्म से कि उस भूठी गनाही के वाइस किसी शख़्त को ऐसे जुर्मका मुजरिम सादित कराये जिस की पादाश में [ कानून ब्रिटिश इन्डिया या इंगलिस्तान की रू से ] सजाय मौत तो मुकर्र नहीं है मगर हब्स द्वाम वडबूरे द्यीय शोर या केंद्र जिसकी मीच्याद सात वरस या जियादः है सुकरेर है तो श्राल्स मजकूर को वह सज़ा दी जायेगी जिसका मुस्तौजिव वह श रुस है जो उस जुर्म का मुजरिम सावित होजाय।

### तमसील।

ज़िद किसी कोर्ट आफ्न जिल्टम के हुजूर में इस नीयत से झ्टी गवाही दे कि उसके क्रींर से बकर को उकैती का मुजरिम सावित कराये तो चूकि उकैती के छिये इन्स दनाम बढही दर्याय शोर या क्रेंद्र सक़्त की सज़ा मुकरेर है जिसकी मीझाद दन वरस तक हो सक्ती है मझ जुर्मानः वा विचा जुर्मानः इस लिये ज़ैद उस हब्स दवाम व उबूरे दर्याय शोर या उस केंद्र सख्त का मझ जुमीनः या विका जुमीनः मुस्तीनिव है।

झुठ जानी हुई काममें छाना।

दुफ़: १६६-जो कोई श्राल्स फ़ासिद तौर से किसी वजह सु वनह सबूत को जून को जिसे वह जानता है कि भूठी या वनाई हुई है सबी या असली वजह सुवूत की हैंसियत से काम में लाये या काम में लाने का इकदाप करे तो उसको उसी तरह सज़ा दी जायेगी कि गोण उसने भूठी गवाही दी या वनाई।

चुठा सटीं-क्रिकट जारी फरना या उस पर दस्तख़त वस्ना ।

दुफ: १६७-जो कोई श्रद्ध कोई ऐसा सर्टी फिकट जारीकरे या उसपर दस्तखत करे जिसका दिया जाना या जिसपर द्स्तखत किया जाना क़ानून की रू से ज़ुरूर है या जो किसी ऐसे उमूरे वाकई से मु तत्रक्लिक हो जिसकी वजह सुवूत के तौर पर वह सर्टी फिकट कारू नन् ले लिये जाने के लायक है और यह जानकर या दावर करने की वजह रखकर कि उस सटींफिकट में कोई अपर अहम भूठ लिखा

प्रवाह प्रवाह प्रवास प्रवाह " वज्ञरीये इस मजमृष्ट इके" हिन्द की रेव्हर्यों है ऐक्ट सन् १=९० ई० ( नम्बर ९ मुसदगः सन् १८९० ई० ) की दक्त १८९ के ज़रीवे से क्रार्प कियेगये हिन्ट हायझाम-जिन्द ५ रा

( बाब ११-सुठी सवाही और जरायम मुखालिक्रो मादलते आस्म के बयान मे-दक्रभात १९८-२०१।)

है तो उस श्रद्ध को उसी तरह सजा दीजायेगी कि गोया उसने भूकी गवाही दी ।

द्कः १६ - जो कोई शख़्स फासिद तौर से किसी ऐसे सर्टा किसी सर्टाकि फिकट को सचे सटीं फिकटकी हैंसियत से काम में लाये या काममें लाने करके। की वर का इक़दाम करे यह जानकर कि उस सटीं किकट में कोई अमर अहम सिचेकी हैं सियत जानाहुष्रा है भूड लिखा है तो उस को उसी तरह सजा दीजायेगी कि गोया उसने से काम भे भूठी गवाही दी। लाना ।

द्यः १६६ - जो कोई श्रृत्स किसी इजहार में जो उसने दिया इजहार में जो या जिसपर उसने ट्स्तखत किये हों और जिस इजहार को किसी अमर कातून की रू से वकूई की वजह मुदूत के तौर पर ले लेना किसी कोर्ट आफ जिस्टिस या वजह सुवृत के किसी सकारी मुलाजिम या किसी और शख़्स पर कानूनन नाजिन या तौर पर लियं उसके लिये कानूनन् जायज हो उस मतलव के किसी अमर अहमकी है सुठ वयान निस्वत जिसके लिये वह इजहार दिया गया या काम में लाया गयाहै करना। कुछ वयान करे जो भाउ। हो और जिसका भाउ। होना या तो वह जानता या वावर करता हो या जिसका सचा होना वह वावर न करता होतो उस श्रृत्म को उसी तरह सजादीजायेगी गोया कि उसने भूठी गवाही दी।

दफ्त:२००-जो कोई शास्त्र फासिद तौर से किसी ऐसे इज़हार पूठ जाने हुये को सचे इजहार की हैसियत से काम में लाये या काम में लानेका इक्त-किसी ऐसे इक दाम करे यह जानकर कि उसमें कोई अमर अहम भूठा है तो उसकी है सियत से उसी तरह सजा दीजायेगी कि गोया उसने भूठी गवाही दी। काम में छाना ।

त्रशरीह-इर एक ऐसा इजहार जो सिर्फ किसी वेजाब्तिगी की वजह से ले लिये जाने के काविल नहीं दफ्जात १६६ छीर २०० की गुराद में दाखिल है।

द्फ़: २०१ - जो कोई शरवस यह जान कर या इस अगर के मुजरिम को वादर करने की वजह रख कर कि किसी जुम का इर्तिकाव हुआ उस प्वाने के लिये जुर्न की वजह जुर्म के इर्तिकाव की किसी वजह सुबूत को इस नीयत से गायव कराहे सुब्तको गायव 9''इज़हार'' के माने के लिये मुलाइज तलन दफः २००६ी तशरीह ।

करा देना या

या जुर्म " के मारे के लिये मुलाइज़ तलन मानाद की दफ्र:२०३ की तश्मीह ।

(बाद११- झूटी गवाही और जरायम मुखालिक्रे मादलते आन्मः के बयानमें -द्कः २०३)

युउ खबर देना- कि मुजरिम को सज़ाय जायज़ से बचाये या इसी नीयत ते उस हुई की निस्वत कुछ खबर दे जिसका क्रूडा होना वह जानता या बाबर करता हो—

अगर मुस्तीकि तो अगर उस जुर्म की पादाश में जिसकी वह जानता या दादर तज्ञाय मीत हो। करता है कि उसका इतिकाब हुआ सज़ाय मीत मुकरेर है तो उस शाल्स को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ादी जायेगी जिसकी मीआद सात बरस तक होसक्ती है और वह जुर्मीने का भी मुस्तीजिब होगा—=

त्रगरमुस्तौनिने इन्स दडहुरे दर्याय शोरहो श्रीर श्रगर उस जुमेकी पादाश में इब्स द्वाम वडब्रे द्यीय शोर या ऐसी केंद्र की सज़ा मुक़र्रर है जिसकी मिश्चाद दस वरस तक हो सक्ती है तो उस शढ़स को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र की सज़ादी जायेगी जिसकी मीश्चाद तीन बरस तक होसक्ती है और वह जुमीने का भी मुस्तोजिव होगा-

अगरमुर गौनिबे केद्रमञ्जादह सात हो ।

और अगर उस जुमेकी पादाश में ऐसी कैंद की सज़ा मुकरेर हैं जिसकी मीआद दस वरस से कमहोतो उस शहल को उस किस्म की कैंद्र की सज़ादी जायेगी जो उस जुमे के लिये मुकरेर हैं और जिसकी मीआद उस केंद्र की वड़ी से बड़ी मीआद की एक चौधाईतक होसकी है जो जुमें मजकूर के लिये मुकरेर हैं या जुमीने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

### तमसील ।

ज़ैद यह जानकर कि नकर ने ज़ालिदकों मार डाला है लाश रातने में इस नीयत से नकर की मदद करें कि नक्कर को सज़ा से बचाये तो जेद सात दरस के लिये दोनों क्लिनों में से किसी जिस्म की केद का मुस्तौजिद है और ज़ुर्मीने काभी मुस्तौजिद है।

जुमें की खबर देने की वह राक्षस जस्दन तर्भ करे

दफ़:२०२—नो कोई श्रत्स यह जान कर या इस अपर के वावर करने की वजह रखकर कि किसी जुमें का इतिकाव हुआ करदत् उसजुमें की निस्वत कोई ऐसी ख़बर देनी तर्झ करे जिसका देना कारून

१ " हुर्भ " के मारे के लिये मुटाइज तनव मानाद की दक्ष २०३ की तक्षतीह ।

सन १८६०६० । ] मजमून्यः इकवानीने ताजीराते हिन्द । १०१

( बाव ११—प्ठी गवाही और जरायम मुखालिको मादलते ब्यान्म के वयान में— दपाआत २०३--२०४।)

इस पर वाजिव है तो इस श्राह्म को दोनों क्रिस्मों में से किसी किस्म जिसपर की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीज्याद छः महीने तक होसक्ती है जवर देना या जुमीने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

्र मुकाम खारिज जिन्हिश इन्डिया स हुआ हा आर जा जिन्हिश इन्डियाक अन्दर सादिर होने की तक्तदीर में दक्षमाते मर्कुमुज़्जेल याने दफमात , ३०२ औ २०८ औ २८२ औ ३६२ औ ३६३ ओ ३६४ ओ ३६४ िं ओ ३६६ ओ ३९७ ओ ३६८ ओ ३६६ ओ ४०२ ओ ४३५ ओ िं ४३९ ओ ४४६ ओ ४५० ओ ४५७ ओ ४४८ ओ ४४६ ओ ४६०

िंमें से किसी दफः की रूसे लायके सजा होता। हों दफ़: २०४-जो कोई शरूस किसी ऐसी दस्तावेज को छुपाये वनह सब्त विया तलफ कर डाले जिसको वह किसी कोर्ट आफ जिस्टस के हुजूर के तीर पर

या तल फ कर डाल जिसका वह किला काट आक जारदर का उद्दर किसी दस्ता-में या किसी कार्रवाई में जो कानून के मुताबिक्त किसी सर्कारी मुला- वेज का वेश जिम के रू वरू उसकी सर्कारी मुलाजिमी की हैंसियत से हो रही किये जाना हो सुवृत के तौर पर पेश करने के लिये कानूनन मजबूर होसके या रोक देने के उस तमाम दस्तावेज या उसके किसी जुज को भिटा डाले या ऐसा लिये उसे करदे कि पढ़ी न जाय इस नीयत से कि उस कोर्ट या उस सर्कारी

मुलाजिमे मजक्रस्तदर के हुनूर में उस दस्तावेज का वजह सुबूत के तौर पर पेश होना या काम में आना रोक दे या वाद इस के कि उस

१ यह तशरीह हिन्द क फीनदारी आईन के तरमींग करने वाले ऐक्ट कन् १८९४ ई० ( नन्दर र मुनदराइ सन् १८९८ ई० ) की दफ्त ह के ज़रिये से इल्हाक की गई।

( नान ११-- झूठी गवाई। और जरायम मुख़ालिफ़े मादलते आस्म. के नगान में--

दक्ष ता २०१—२०७।) को वगर जो मज़कूर उस दस्तावेज़ के पेश करने के लिये क़ातून है रू से हुनम या हिदायत हो चुकी हो अफ़ज़ाले मज़कूर; में से कि फ़िल का सुतिकिव हो तो उस शख़्स को दोनों किस्मों में से कि किस्म की कैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीज़ाद दो वरस का होसक्ती है या जुमीने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

मुक्रइमे या इस्तिग़ाते में किसी अमर या अमल दरामद् की गरज़म झूठ सूठ के।ई और शुद्धत वनना। दक्तः २०५ — जो कोई श्रांत्स मूठ यूठ कोई और श्रांत्स वनस् उस वज़ये इदेश्चाई की हालत में कोई इकरार या वयान करे या की इक्तवाल दावा दाखिल करे या कोई हुक्मनामः जारी कराये य हाज़िर ज़ामिन या माल, ज़ामिन होजाय या दीवानी के निर्हा मुकदमे या फीजदारी के किसी इस्तिग्रासे में कोई और अमर में तो उस श्रांत्स को दोनों किसमों में से किसी किस्म की केंद्र में सजा दी जायेगी जिसकी मीत्राद तीन वरस तक होसकती हैं ये ज़ुमीने की सज़ा या दोनों स्ज़ायें दी जायेंगी।

ज़न्ती के तीर किसी है पर या डिगरी की तामील में किसी माल हवाले ह का ज़र्क या किस किया जाना जिसकी रोकने के लिये उसे फोन्द से दूरवरना या जुपाना। किसी प्

द्फ: २०६ — जो के ई श्रत्स फरेव से किसी माल को ब किसी इस्तिहकाक को जो उस माल में हो इस नीयत से दूर करें व छुपाये या किसी के नाम पर मुन्तिकल कर दे या किसी श्रत्स है हवाले कर दे कि हुक्म के मुताबिक जो किसी कोर्ट आफ जिस्स या किसी और हाकिमे मुजाज की जानिव से सादिर हुआ हो व जिसको वह श्रत्स जानता है कि उसके सादिर होने का इहितमित है वह याल या इस्तिहकाक जो उस माल में है जब्ती या एवजे इ मीनः में या उस डिगरी या हुक्म की ताकील में जो दीवानी के किसी मुक्क हमे में किसी कोई आफ जिस्टसने जारी की हो या जिम को वह श्रद्ध जानता हो कि उसका जारी होने का इहितमाल है लिया न जाय तो उस श्रद्ध को दोनों किरमों में से किसी किस की वैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीज्याद दो वरस तक होते। कती है या जुमीने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

द्फ: २०७ – जो कोई शख़्स किसी मालको या किसी इस्वि काक को जो उस माल में हो फरेव से कुव्ल करे या अपनी तहवीत में ले या उसका दावा करे यह जान कर कि उस माल या इस्विह

ज़स्तो के तीरपर पा दिगमी की तामीर में काक में अपका कुछ हक या चाजियी दाया नहीं है या किसी माल किमी मालका में अपका कुछ हक या चाजियी दाया नहीं है या किसी माल किमी मालका पा अस इस्तिहकाक के किसी हक की निस्त्रत जो उस माल में है कोई कुक किया पुगालतः दिही नामल में लाये इस नीयत से कि उसके सवन से वह जाना रोकने माल या इस्तिहकाक जो उस माल में है ऐसे हुक्य के मुताबिक जो के लिये करेंच के सी कोई आफ जिस्टिस या किसी और हाकिमे मुजाज की जानित्र की हो हो या जिसको वह शास्त्र जानता हो कि उसके करना गादिर होने का इहतिमाल है जब्ती या एवजे जुर्मानः में या किसी सी दिश्री या हुक्य की तामील में जो किसी कोई आफ जिस्टिस की नानित्र से दीवानी के किसी मुकदमें में जारी हुआ हो या जिसको वह शहस जानता हो कि उसके करना गादिर होने का इहतिमाल है जब्ती या एवजे जुर्मानः में या किसी सी इस शहस जानता हो कि उसके जारी होने का इहतिमाल है लिया न जाय तो शहस मजकुर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की केद की सजादी जायेगी जिसकी मीत्राद दो वरस तक होसकती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

दफ्त: २०८—जो कोई शख़्स किसी शढ़्स के दावा में ऐसे रुपये तैर वाजिव के लिये जो वाजिवुल अदा न हो या उस रुपये से जो उस शढ़्स का रुपये के लिये वाजिवुल अदा है जायद हो या किसी माल या इस्तिहक़ाक़ के लिये किन हो जा उस माल में हो जिसका वह शढ़्स मुस्तहक न हो फरेव से अपने होने देना। जिप हिगरी या हुक्म जारी कराये या जारी होने दे या किसी डिगरी या हुक्म को उसकी तामील हो चुकी हो फरेव या हुक्म को उसकी तामील हो चुकी हो फरेव से जारी कराये या जारी होने दे—तो शढ़्स मजकूर को दोनों किसमों में से किसी किस्म की कैंद की सजादी जायेगी जिसकी मीआद दो वरस तक हो सकती है या जुमीने की सज़ा या दोनों सजारें दी जायेंगी।

### तमसील।

की ज़िदबकर पर दावा करे और बकर यह जानकर कि मुझ पर क़िद के छिगरी पाजाने का रहितिमाल है ख़ालिद के दावा में जिसका उसपर कुछ वाजिबी दावा नहीं है इस गरज़ा कि अपने ऊपर फरेब से जियाद ताटाद की निरुवत फ़ैसल सादिर होनदे कि ख़ालिद अपने हिये ख़ाह उसी केलिये बकरके माल के ज़रे नीलाम से जो ज़ैद की डिगरीकी रूसे नीलाम हो हिस्सा पाये तो बकरने इस दफ्राः की रू से लर्मका हितिजाब किया। (वान११-झूर्टा रावाही और जरायम मुखाल्फि मादलते आम्म. के बयान में दुक्तसात २०९-२२१)

ऐक्ट १!

कोई में बद्दियानती से झ्ठा दावा करना। द्फ:२०९ — जो कोई श्राल्स फरेव से या वह दियानती से र किसी श्राल्स को नुझसान पहुंचाने या रंज देनेकी नीयत से किसी की आफ जिस्स में कुछ दावा करे जिसका भूठा होना वह जानता हो-तो उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र की सज़ादी जांगी जिसकी मीखाद दो वरस तक होसक्ती है और वह हुमीने कार्म मुस्तौजिव होगा।

शैर वाजिव रूपयेके लिये फ़रेव से डिगरीहातिल करना। द्फ्र: २१० - जो कोई श्रत्स किसी श्रत्स पर ऐसे रुपये ने वावत जो उसका वाजिवल अदा न हो या उसके वाजिवल अदा जायद हो या किसी ऐसे माल या इस्तिहकाक की वावत जो उस मह में हो और जिसका वह मुस्तहक नहीं है कोई डिगरी या हुक्म फों से हासिल करे या कोई डिगरी या हुक्म उसकी तामील हो चुकने वाद किसी श्रत्स पर जारी कराये या किसी ऐसी शै के लिये कर कराये जिसकी निस्वत उसकी तामील हो चुकी हो या फरेव से हा किस्म का कोई अमर अपने नाम से होने दे या उसके करने की इल जात दे—तो श्रत्स मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म के केंद्र की सज़ादी जायेगी जिसकी मीखाद दो वरस तक हो सक्ती है या जुमीने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेगी।

नुक्रमान पहुं• चाने कीनीयत से झ्ट दावीये हुमें । द्फ:२११ – जो कोई श्रत्स किसी श्रत्स को हुकसान पहुंचले की नीयत से उस पर फौजदारी में नालिश दायर करे या करावेद किसी श्रत्स पर किसी जुमें के इतिकान की निस्त्रत भूठ मूठ इल्ला लगाये यह जानकर कि इन्साफन या कानूनन उस श्रत्स पर जन नालिश या दावा की कोई नुनियाद नहीं है – तो उस श्रत्स को डोलें किस्मों में से किसी किस्म की कैंद्र की सजादी जायेगी जिसकी मीर्मा दोनरस तक होसक्ती है या जुमीने की सज़ा या दोनों सज़ायें डी जायेंगे

श्रीर श्रगर वह फ़ौजदारी की नालिश किसी ऐसे हुमें के मूर्ट दावा से दाइर की जाय जिसकी पाढाश में सजाय मौत या हब्स दक् वडबूरे द्यीय शोर या सात वरस या जियाद: मी ऋाद की केंद्र मुर्हें है—तो इस शर्द्स को दोनों किम्मों में से किसी किस्म की केंद्र की मह स्ति १८६०ई०।] मजमूच्यश्ड कवानीने नाजीराते हिन्द । १०५ (बाद ११-मुठी गराही और जगयम मुजालिके मादलते कार्गा के वया मे- रफ १६) दी जायेगी जिसकी मीक्षाद सात वरस तक हीसक्ती है आर वह जुमीने का भी मुस्तोजिन होगा।

द्रप्तः २१२ – जिस हाल में कि किसी जुर्म का इतिकाव हुआ पनाह दिहीने हो तो जो कोई शरूदस इस नीयत से किसी शरूदस को पनाह है या छुपाये जिसका मुजरिम होना वह जानता या वावर करने की वजह रखता हो कि उस मुजरिम को सज़ाय जायज से बचाये –

तो अगर एस जुर्भ की पादाशमें सजाय मौत मुक्तरेर हो तो उस धगर काविले शहस को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की सजा दी जायेगी हो। जिसकी मीजाद पांच वरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा-

श्रीर अगर उस जुर्भ की पादाश में इठस द्वाम वडबरे द्यीय अगर काविले शोर या ऐसी केंद्र की सजा मुकरेर हो जिसकी मीन्साद दस वरस सजाये इन्स तक हो सक्ती है तो उस शरूद्रत को दोनों किस्मों में से किसी किस्म द्यीय शोर बा की केंद्र की सजा दी जायेगी जिसकी मीन्साद तीन वरस तक हो केंद्र हो। सक्ती है और वह जुर्माने का भी पुस्तौजिव होगा—

श्रीर अगर उस जुभ की पादाश में ऐसी कैंद की सजा मुंकरेर हो जिसकी मीत्राद, एक वरस से जियाद: और दस बरस से कम हो तो उस शख्स को उस किस्म की कैंद की सजा दी जायेगी जो जुम मजकूर के लिये मुकरेर है और उसकी मीत्राद उस केंद्र की वड़ी से वड़ी मीत्राद की एक चौथाई तक होसक्ती है जो उस जुम के लिये मुकरेर है जुमीने की सजा या दोनों सजायें दीजायेंगी।

लफ़्ज "जुर्म" में इस दफः में हर एक ऐसा फेल दाखिल हैं जिसका इर्तिकाव किसी मुक़ाम खारिजे निटिश इन्डिया में हुआ हो और जो निटिश इन्डिया के अन्दर सादिर होने की तक्षदीर में दफः आत मई मुज़्जैल याने दफमात २०२ ओ २०४ ओ ३८२ ओ ३६२

1

作品

Jan No

<sup>9 &</sup>quot; पनाह देन।" के माने के लिये मुलाइज तलन मानाद की दक्ष २८६ (वे )।

र यह फिक्क स हिन्द के फ्रांचदारी आर्न के तमींम करने वाले ऐक्ट सन् २८९४ (० ( नम्बर ३ मुसदर इ सन् १८९४ %० ) की दफः ७ के क्रिंगि से दिनित दिया गया।

(बाद १२-झुटी गवाही और जरायम मुख़ालिक मादलते झाम्मः के बयानमें—दक्त. १२३) छो ३६३ छो ३६४ छो ३६५ छो ३६६ छो ३६० छो ३६८ छो ४३५ छो ४३६ छो ४४६ छो ४५० छो ४५७ छो ४५० छो ४५० में से किसी दफः की रू से लायके सजा होता—छोर वैसा हर एक फेल दफःइ हाज़ा की गरजों के लिये लायके सजा मुतसीवर होगा इस तरह पर कि गोया शख़्स मुलजिम ब्रिटिश इन्डियाके छन्दर फेल मज़कूरका मुजरिम हुआथा।

मुस्तस्ना—इस दफः का हुक्य उस हालत को शामिल न होगा जहां पनाह देना या छुपाना मुजरिय का शौहर या उसकी जौजः से सर्जद हो।

### तमसील ।

ज़िद यह जानकर कि बक्तरने उन्तेती का इतिकाव किया है जान वृझकर बकर की सज़ाय जायज़ से बचाने के लिये छुप,ये-तो इस सूरत में चिक बक्तर हब्स दवाम वउदूरे दर्याय शीरका मुस्तीजिव है इसलिये ज़िद दोनों किस्मों में से किसी किस्म की क़ेद का मुस्तीजिब होगा जिसकी मीद्याद तीन बरस से ज़ायद न हो और वह ज़र्भाने का भी मुस्तीजिब होगा।

मुजरिम की सजा से बचाने के छिये सिला वगैरःछेना।

दफ: २१३ — जो कोई श्रत्स किसी जुर्म के छुपाने या किसी श्रत्स को किसी जुर्म की सज़ाय जायज से वचाने या किसी श्रत्स को सज़ाय जायज कराने से वाज रहने के एवज़ में अपने वास्ते या किसी और श्रत्स के वास्ते कोई माबिहिल इहतिज़ाज़ या अपने वास्ते या किसी और श्रत्स के वास्ते इस्तर्दाद के जरीये से कोई माल हासिल या कुबूल करे या हासिल करने पर इक्षदाम करे या कुबूल करने पर राजी हो—

अगर क्राविले सज्ञाय मात हो।

तो अगर उस जुर्मकी पादाश में सजाय मौत मुक्तर्रहै—तो श्राह्स मजकूर को टोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैट की सजा दी जायेगी जिसकी मीचाद सात वरस तक हो सक्ती है थार वह नुमीने का भी मुस्तोजिय होगा—

श्रोर श्रगर उस जुर्म की पाटाश में इब्स दवाम वडव्रे दर्याय शोर या ऐसी केंद्र मुकरेर है जिसकी मीत्राद दस वरस तक होसक्तीहै तो

<sup>3</sup> तक. २१३ वे इम्तिसना के लिये मलाइन तलन मानाद की तफ २१४ का इतिना।

( वाच ११-सूठी गवाही और जरायम मुख़ालिक्ने मादलते ज्याम्मः के नयान में-दक्र २१४ )

उस शाह्स को दोनों किस्मों से किसी किस्म की कैद की सजा अगर क विले दी जायेगी जिसकी मीक्याद तीन वरस तक होसक्ती है और वह सजाय हजार ज़ुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा-दर्शय शोर

श्रीर श्रगर उस जुर्म की पादाशमें ऐसी कैंद की सजा मुकररहें या केंद्र हो। जो दस वरस से कम हो तो उस शख़्स को उस किस्म की कैद की सजा दीजायेगी जो उस जुर्म के लिये एकर्रर है श्रीर उसकी भी-माद उस क़ैद की वड़ी से वड़ी मीमाद की एक चौथाई तक हो सकेगी जो जुर्म मजकूर के लिये मुकरेर हैं या जुर्माने की सजाया दोनों सजायें दी जायेंगी।

द्भ:२१४-जो कोई शास्स कोई जुर्म छुपाने या किसी शरूदस मुजरिम को को किसी जुर्म की सजाय जायज से वचाने या किसी श्राहस को स- एवज़ में ज़ाय जायज कराने से बाज रहने के एवज में किसी शह़स को कुछ सिलाह देने माविहित इहितजाज़ दे या पहुंचाये या देने या पहुंचाने को कहे या मालवापस या देने या पहुंचाने पर राजी हो या किसी शुद्ध को कोई माल करने के लिये वापस करे या वापस कराये या वापस करने या वापस कराने की कहे या वापस करने या वापस कराने पर राजीहो-

तो अगर उस जुर्म की पादाश में सज़ाय मैति मुकररहै तो शख़्स अगर जुर्म मज़कूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैंद की सजादी काविले जायेगी जिसकी मीआद सात वरस तक होसकी है और यह जुमीने हो। का भी मुस्तीजिव होगा-

श्रीर श्रगर उस जुर्मकी पादाश में हब्स द्वाम वडवूरे द्यीव अगर कारिले शोर या ऐसी केंद्र की सजा मुकर्र है जो दस वरस तक होसक्ती है सज़ाय हन्त तो शख़्स मजकूर को दोनों किस्मों में से-किसी किस्म की केंद्र की दर्शयशोर य सजादी जायेगी जिसकी मीजाद तीन वरस तक होसक्ती है और केंद हो। वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा-

श्रौर श्रगर उस जुर्भ की पादाश में ऐसी केंद्र की सजा मुकर्रिहें जो दस वरस से कम हो तो शख़्स मजकूर को उस किस्म की कैंद्र की सजा दीनायेगी जो उस जुमें के लिये मुकर्र है और उस की

( बाव ११- घुडी गवाई। और नरायम मुख़ालिके मादलते आन्तः हे वयान में-दक्षकात २१५ -- २१६।)

मीत्राद उस कैंद्र की वड़ी से वड़ी मीत्राद की एक चौथाई तकहों सकेगी जो उस जुमें के लिये मुक्रिंग है या डुमीने की सजा यादोनी सजायें दी जायेंगी।

सुस्तेस्ना-दफ्ञात २१३ श्रो २१८ के श्रहकाम किसी ऐसी सूरत से मुत्ज्ञाल्लिक नहीं हैं जिसमें जुमे की वावत जवाजन राजीनामः होसकता हो।

[तमसीलें ]-ऐक्ट १० मुसदरःइ सन १८८२ ई० की रू से सन्सूख की गईं।

द्फ: २१५ — जो कोई श्रांते कीसी श्रांस को किसी ऐसे माले मनकूलः की वाजयाफ़त में मदद करने के हीला या सबबसे कुछ माबिहिल इहतिजाज ले या लेने पर राजीहो या लेना कुबूल करे जिसंस वह श्रांत किसी जुमें के सबब जिसके लिये इस मजपूर्य में सजा मुक्तरेर है महरूम किया गया हो तो फिर बडुज इसके कि श्रांत्स मजकूर मुजिरम के गिरिफ़्तार कराने और उसकी उस जुमें का मुजिरम साबित कराने के लिये अपने हच्चल् मकदूर सब बसीलों को काम में लाये उसकी दोनों किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र की सजा दीनायेगी जिसकी मीज्याद दो वरस तक होसक्ती है या जुमीने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

दफ्त: २१६ — जब कभी कोई शख़्स जो किसी जुमेका मुनिर्म साथित हुआ हो या जिसपर उस जुमे का इल्जाम लगाया गया हो उस जुमे के लिये हिरासते जायज में होकर उस हिरासत से भाग जाय—

या जब कभी कोई सकीरी मुलाजिम अपनी सकीरी मुलाजिमी के इिंद्रिनयाराने जायज के निफाज में किसी हुमें के लिये किसी साम श्राह्स की निस्वत गिरफ़्तार किये जानेका हुक्म दे जो कोई श्राह्म उस भाग जाने या उस गिरफ़्तारी के हुक्म को जानकर उस श्राहम को

माले मसरूकः वरेतरः की वाजयापत में मदद करने के लिय सिलाइ लेना।

ऐसे मुजरिम को पनाह देना जो हिगसत से भागा हो याँ जिसकी गिर-पतारी का हम्म होच्हा

> १ यट मुन्तम्ना साविक मुस्तरना की जगई मजमूख इ क्रवानीने ताज़ीराते हिन्द के तमाप बरने वाले ऐक्ट सन् १८८२ ई० ( नम्बर ८ मुनद्र, इ नन १८८२ ई० ) री दक्ष ६ के ज्ञनीये से क्षायम किया गया [ केस्ट हाय झाम-निष्द ४ ] ।

सन् १८६०ई० ] मजपूत्र्यः इकवानीने ताजीराते हिन्द । १०६

(वात ११-कृष्ठो गवाही और जरायन मुखालिके मादलते आम्माके वयान में-दक २१६।) गिरफ़्तार न होने देने की नीयत से पनाह दे या छुपाये तो शुख़्स मज़क्रको नीचे लिखे हुये तरीके के मुख्याफिक सजादी जायेगी-याने-

श्रगर उस जुमें की पादाश में जिसके लिये वह शख़्स हिरासत अगर जर्म में था या जिसके लिये उसके जिरफ़तार किये जाने का हुक्म दिया काविले गया है सजाय मौत मुक्तरेर है तो शख़्स मजकूर को दोनों किस्मों हो। में से किसी किस्म की केंद्र की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीश्राद सात वरस तक होसक्ती है श्रीर वह जुमीने का भी मुस्तीजिय होगा—

श्रीर श्रगर उस जुर्म की पादाश में हब्स द्वाम वडव्रे द्यीयशोर अगर क्रावित्ते या दस वरस की केंद्र मुक्तरर है तो शृद्ध्स मजक्र को दोनों किस्मों सज़ाय हब्स में से किसी क्रिस्म की केंद्र की सज़ा जिसकी मीआद तीन वरस द्यीय शोर तक होसक्ती है या अभीन या विला जुर्मान दी जायेगी—

श्रीर श्रगर उस जुर्म की पादारा में ऐसी केंद्र की सजा मुकरेर हैं जो एक वरससे जायद श्रीर दस वरस से कम हो तो शहर मजक्र को उस किस्मकी केंद्र की सजा दी जायेगी जो जुर्भ मजक्र के लिये मुकरेर हैं श्रीर उसकी मीत्राद उस केंद्र की बड़ी से बड़ी मीत्राद की एक चौथाई तक होस केंगी जो उस जुर्भ के लिये मुकरेर हैं या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

रें दुर्म" के लफ्ज में इस दफः में हर ऐसा फेल या तर्क फेल स्विव्युट भी दाखिल है जिसके मुजिरम होने का ब्रिटिश इन्डिया के वाहर सन ४४ जे। किसी ऐसे शख़्सकी निर्त वयान किया गयाहै जो ब्रिटिश इन्डिया ४५ जुल्स के अन्दर उसके मुजिरम होने की स्रत में वतौर जुभे के मुस्तलजमें विक्येरियाः सजा होता और जिसके लिये शख़्स मजकूर व्यूजिव किसी कानू-नान ६९। नन् मु अद्भिके हवालिगीये मुजिरमान विर्यासते गैर या व्यूजिवे ऐक्ट फिरारीये मुजिरमान मुसदरम्इ सन् १८०१ है० के या और

<sup>9 &</sup>quot; पनाह देन।" के पाने के लिये मुलाहजः तलव माबाद की दफ २१६ ( वे )। र यह फिक्ररः हिन्द के फीजदारी आईन के तेंगींग करने वाले ऐकट सन् १८८६ ई०

<sup>(</sup>नः १० मुगदर इ सन् १८८६ ई०) की दफ्रः २३ के क्रिशेय से दाखिल निया गरा [ऐदर हाय खाम-जिल्द ५]।

व छपा ' मजमऋ इ स्टांटिगृट मुतऋ हिके हिन्द '' पर्चःइ मुस्तज्ञाद मृतबूअ इ सन

(बाब ११-झुटी गराही और जरायम मुखालिके मादलते आम्मः के बयान में-दफझान २१६ (अळिफ्र )-२१६ (बे)।)

तरह पर ब्रिटिश इन्डिया के अन्दर गिरफ़्तार किये जाने या हिरासत में नजरबन्द रहने का मुर्ताजिब है—और ऐसा हर फेल या तर्क फेल इस दफ: की गर्जों के लिये इस तरह पर लायके सजा मुत-सौबर होगा कि गोया शख़्स मुल्जिम ब्रिटिश इन्डिया के अन्दर फेल या तर्क फेल मज़कूर का मुजरिम हुआ।

सुस्तरना—इस देफः का हुक्म उस हालत को शामिल न होगा जहां पनाह देना या छुपाना उस शह़्स के शोहर या जीजे से सर्जद हो जिसका गिरफ़्तार किया जाना मकसूद है।

सारिकाने विल्लाम् या डकैता का पनाह देने की पाद'श में सज़ा।

दक्तआत २१२

द्फ:२१६ ( अलिफ )-जो कोई शख़्स यह जानकर या इस वात के वावर करने की वजह रखकर कि वाज अशखास सर्कः विलज्ज या डकेंती करने वाले हैं या हाल में उन्होंने सक्तेः विलज्ज या डकेंती की है उन सब को या उनमें से किसी को इस नी-यत से पनाह दें कि वैसे सर्कः विलज्ज या डकेंती का इतिकाव सहल होजाय या वह लोग या उनमें से कोई सज़ा से वचजाय-उसको केंद्र सख़्त की सजा जिसकी मीत्राद सात वरस तक हो सक्ती है दी जायगी और वह जुर्योने का भी मुस्तौजिव होगा।

तश्रीह-इस दफः की गर्जी के लिये यह अमर काविले लिहाज नहीं है कि आया बिटिश इन्डिया के अन्दर या वाहर सके इ वि लजब या डकेती के इर्तिकाव का इरादः किया गया है या नहीं या उस का इर्तिकाव हुआ है नहीं।

मुस्तस्ना—इस दफः का हुक्म उस हालत को गामिल नहीं हैं जहां पनाह देना मुजरिम के शौहर, या उसकी जौजः से सर्जद हो। दफ़: २१६(वे)—दफ्जात२१२ खो २१६ खो २१६ (अ

ओ २१६ ओ तिफ ) में लफन "पनाह" में किसी श्राह्म को पनाह देना या उस २१६(अलिफ) रिक्म अति २१६ ( श्रीलिफ ) ओ २१६ ( वे ) हिन्द के फ्रीनदारी आईन के तर्मीम

फी तारीफ । करने वाले ऐक्ट सन १८९४ ई० ( नम्बर ३ मुमद्रः इ सा २८९४ ई० ) की दफ ८ के ज़रीये से दाखिल की गई [ ऐक्ट हाय आम-जिन्द ६ ] ।

२ पताह दना ' के माने के लिए मुलाइज तलन नाचे की दक्त २ १६ (ने )।

सन १८६०ई० | ] मजमूत्राः इ कचानीने ताजीराते हिन्द । १११

( बाब ११-ग्रठी गवाही और जरायम मुसालिफ्रे मादलते आम्मः के बयान मे — दक्षाभात २१७---२१९ । )

को खुराक या शे नोशीदनी या जरे नकद या कपड़े या असवाव हर्व ओ जर्व या तहमील के वसाइल का पहुंचाना या किसी शख़्स को किसी नो सेगिरिफ़्तारी से निकल भागने में मदद देना-दाखिल है।

द्फ: २१७—अगर कोई श्रांद्स जो सकीरी मुलाजिम हो सकीरी मुलाकानूनकी किसी हिदायत से जो उस तरीके से मुतच्यक्लिक है जिस किम जो किसी
पर उसको उस सकीरी मुलाजिमी की हैि सियत से चलना चाहिये से या माल को
जान व्म कर इन्हिराफ करे इस नीयत से या इस अमर के इहितमाल ज़क्ती से बचाने
के इल्म से कि उसके वाइस किसी श्रांद्स को सजाय कानूनी से वचाये की नियत से
या जिस कदर सजा का श्रांद्स मुस्तौजिन है उससे कम सज़ा हिदायते कानून
दिलाये या किसी माल को ज़क्ती या किसी सर्च से जिसका वह से इन्हिराफ
कोरे।
कानूनन मुस्तौजिन हे नचाये तो उसको दोनों किस्मों में से किसी
किसम की केद की सजा दीजायेगी जिसकी मीज्याद दो वरस तक
होसक्ती है या जुमीने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

दुफ्तः २१ = -अगर कोई शख़्स जो सकीरी मुलाजिम हो और सकीरी मुला सकीरी मुलाजिमी की हैसियत से किसी कागजे सिरश्तः या किसी शब़्स की किसी अब्रह्म की सज़ा और निवश्ते का तैयार करना उस पर लाजिम किया गया हो और वह से या माल की उस कागजे सिरश्तः या निवश्ते को ऐसे तौर से मुरत्तव करे जिसकी वह ज़ब्बी से बचाने गलत जानतां हो इस नीयत से या इस अमर के इहतिमाल के इल्म से कि की नियत से उस के वाइस ख्राम्मः इ खलायकको या किसी श्राइस को जियान या सिरिशः या नुष्ट्रसान पहुंचाये या इस नीयत से या इस अमर के इहतिमाल के इल्म से निवश्त मुरत्तव कि उसके वाइस किसी श्राइसको सजाय कानूनी से वचाये या इस नीयत करे। से या इस अमर के इहतिमाल के इल्म से कि उसके वाइस किसी माल को जन्ती या किसी और खर्च से जिसका वह माल कानूनन मुस्तीजिव है वचाये तो श्राइस मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैंद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीज्ञाद तीन वरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

दफः २१६—अगर कोई श्रास्त जो सकीरी मुलाजिमहै अदा- सकीरी मुला लतकी कार्रवाई की किसी हालन में फामिट नौर में या स्वतामन से

1)

( वात ११-झूठी गवादी और जरायम मुखालिके मादलते आस्म. के ववान में-दक्षश्चात २२०-२२१।)

श्रदालत भेका- कोई के फियत मुरत्तव करे या कोई हुकम देया कोई तजदीज या फैसलः र्वाई में फ्रामिद करे जिसका खिलाफे कानून होना वह जानता हो तो उसको दोनों तौरसे के ज्यत किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजादी जायेगी जिसकी मीत्राद कानून सुरत्तव सात वरस तक होसक्ती है या जुमीने की सज़ा या टोनों सज़ायें दी जायेंगी। करें।

दुः २२०-त्रगर कोई शख़ जो किसी ऐसे उहदे पर है

वह शख्ते मुज़ाज तजनीज़ या केंद्रेन लिये सुपुद करे जी जानता हो कि मैं ख़िलाके कानून भ्रमल करता हूं।

जिसकी रू से उसको कानूनन् लोगों को तजवीज या कैंद के लिये सपुर्द करने या कैंद रखने का इख़्तियार हासिल है उस इख़्तियार विफाज में किसी शख़्स को फासिद तौर या खवासत से तजवीज या कैंद के लिये सुपुर्द करे या कैंद रखे यह जानकर कि ऐसा करने में खिलाफे कान्न अपल करता हूं तो उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैंद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीत्राद सात वरस तक होसकी है या ज़ुमीने की सज़ा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

क्रस्द्रन् तर्क गि पतागि उस सर्कारी मुलाजिम की तरक्र से जिस पर गिरफ्तार करना वाजिक हो। दृफ्तः २२१—अगरं कोई श्रृष्ट्स जो सर्कारी मुलाजिमहै और जिसपर अपनी सर्कारी मुलाजिमी की हैसियत से किसी ऐसे श्रृष्ट्स का गिरफ्रतार करना या इव्स में रखना कानूनन् वाजिव है जिस पर किसी जुमें का इच्जाम लगाया गया है या जो किसी जुमें की वावत गिरफ्रतार किये जाने का मुस्तोजिव है उस श्रृष्ट्स का गिरफ्रतारकरना क्रस्त्नत्व करे या कस्त्न उस श्रृष्ट्स को उस हव्स से भागजानेदे या भागजाने या भागजाने के इक्ष्रदाम में क्रस्त्न मदद करे तो उसकोनीचे लिखी हुई सजा दी जायेगी—याने:—

दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद जिसकी मीत्राद सात बरस तक होसकी है जुमीनः या विला जुमीनः अगर उस शृद्स पर जो हब्स में था या जिसका गिरफ़्तार किया जाना चाहिये था ऐमेर्ज़्म का इल्जाम लगाया गया था या ऐसे जुमें के लिये वह गिरफ़्तारिक्ये जाने का मुस्तोजित्र या जिसकी पादाश में सजाय मोत मुकर्र है—या

टोनों किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र जिसकी मीभाद तीन वस्स तक होसक्ती है या जुमीनः या विला जुमीनः अगर उस शादन पर जो हवस में था या जिसका गिरम्तार किया जाना चारिये था ऐसे सन १८६ ६ई०] मजमूचाः इ क्रवानीने ताजीराते हिन्द ! ११३ (पान ११-पूर्वा गवाही और जरायम मुखालिक मादलते क्राम्मः के ययानमें -दफः १२२।) जुर्म का इल्जाम लगाया गया था या ऐसे जुर्म के लिये वह गिरफ़्तार किये जाने का मुस्तौजिव था जिसकी पादा में इन्स द्वाम वज्दूरे दर्याय शोर या ऐसी केंद्र मुक्तरर है जिसकी मीच्याट दस वरस तक होसक्ती है—या

दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैंद जिसकी भीश्राद दो बरस तक हो सक्ती है माजुमीनः या विला जुमीनः अगर उस शख़्स पर जो इब्स में था या जिसका गिरफ़्तार किया जाना चाहियेथा ऐसे जुमका इल्जाम लगायागया या या ऐसे जुमे की वायत वह गिरफ़्तार किये जाने का मुस्तौजिव था जिसकी पादाश में दश बरस से कम मीत्राद की कैंद मुक्तरर है।

द्रा: २२२—अगर कोई शास्स जो सकीरी मुलाजिमहै और क़स्दन तर्क जिस पर अपनी सकीरी मुलाजिमी की हैसियत से किसी ऐसे शास्स सकीरी मुला-का गिरफ़्तार करना या इब्स में रखना क़ानूनन वाजिवहै जिसकी ज़िम की तरफ निस्वत किसी जुमें की वाक्त किसी कोर्ट आफ जिस्टस ने हुक्मसजा से जिसपर सादिर किया हो या जो जवाज़न हिरासत में रखा गया हो किसी ऐसे उस शास का गिरफ़्तार करना क़स्दन तर्क करे या उस शास्त को गिरफ्तार क़स्दन उस हब्स से भाग जानेदे या उस हब्स से भाग जाने या जाने करना वाजिक के इक्तदाम में क़स्दन उस शास्त की मदद करें तो उसको नीचे लिखी है जिसकी हुई सज़ा दीजायेंगी—याने:—

हवस दनाम वजबूरे दर्याय शोर या दोनों किस्मों में से किसी हुआ हो या किस्म की कैंद जिसकी मीन्याद चौदः वरस तक होसक्ती है मा जो जवाजन जुर्मानः या विला जुर्मानः अगर उस शख़्स की निस्वत जो हब्स में हिरासत में या या जिसका गिरफ़तार किया जाना चाहिये था सज़ाय मौत का हुक्म सादिर हो चुकाहो—या

दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैंद जिसकी मीचाद सात वस्स तक हो सक्तीहै मा जुमीनः या विला जुमीनः अगर वह शहस

१ यह अलकाज़ मजमूद्धः इक्यानीने ताजीरात हिन्द के तमीम करने दाले ऐक्ट सन १८७० ई० ( नम्बर २७ मुसदरः इसन १८७० ई० ) की दफ ८ के ज़रीये से दाखिल निये गये [ ऐक्ट हाय आम-जिल्द २ ]।

( बाब ११ झूठा गनाही और जरायम मुखालिके मादलते झान्मः के बयान में-दफ २२५ ( अडिफ् )।)

गिरफ़्तार किये जाने का मुस्तौजिव हो जिसकी पादाश में सजाय मौत मुक्तरेर है तो उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजादी जायेगी जिसकी मीआद सात वरस तक हो सक्ती है श्रीर वह जुर्याने का भी मुस्तौजिव होगा।

या अगर वह शास्त्र जो गिरफ़तार किये जाने को हो या जो छुड़ाया गया या जिसके छुड़ाने का इक़दाम किया गया हो किसी कोर्ट आफ जस्टिसके हुक्म सज़ा या उस हुक्म तज़ा के तवादिल की रू से इब्से दवाम वजवूरे दर्याय शोर या ५स दरस या जियादः मीचाद के हब्से वजबूरे दर्याय शोर या मशक्कते ताजीशे व्हालते कैंद या कैंद का पुस्तौजिव हो तो उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मी आद सात वरस तक हो सक्ती है आर वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा-

या अगर वह शढ़िस जो गिरफतार किये जाने को हो या जो छुड़ाया गया या जिसके छुड़ाने का इकदाम किया गया हो उसकी निस्वत सज़ाय मौत का हुक्म सादिर हो चुका हो तो उसको हव्स द्वाम वच्बूरेद्यीय शोर या दोनों किस्मों में से किसी किसम की क्रैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीचाद दस दरस से जायद नही

श्रीर वह ज़ुर्माने का भी पुस्तौजिव होगा।

द्फ:२२५ (अलिफ) - जो कोई श्रत्स सकीरी मुलाजिम होकर वहैंसियत वसी सकीरी मुलाजिमी के कान्नन् किसी श्रत्स के किसी

१ दफ्रशातु २२५ (अलिफ्र.) ओ २२५ (वे) हिन्द के फीजदारी आईन के तर्मीन करने वाले ऐक्ट सन १८८६ ई० ( नम्बर १० मुसदर इ सन १८८६ ई० की दफ न्य (१) [ ९वट हाय आम-जिल्द ५] के ज़रीये से दफ २२५ (अलिक) के एवज मन मृद्यः इक्तानी त जीसी हिन्द के तभीमकरने वाले ऐक्ट सन १८७० ई० ( नम्बर १७ ( मुनद्रः ह सन १८०० ) भी दक्र. ९ के ज़रीये से दाखिल हुई थी-क़ायम की गई। इस गनमृत्र इक्रवाचीन के बाद ४ श्रो ५ उन ल्पों से मृतअहिक हैं जो दफझात २०५ (अलिक ) ओ २२५ ( वे ) की रू ते क्राविले सज़ा हैं-मुलाइज़ तलव मनमूण्य हैं हैं वानीन तालागते हिन्द के तर्शीम करनेवाले ऐक्ट सन १८७० ई० ( नम्बर २७ एसदा इ

सिन १८७० रि॰) की दफझात १३ जैसी कि उमकी तथींग मन्द्र छोर तमींग करे माले प्रेयर सन १८९१ ई० ( नम्बर १२ मुमद्रम्झ सन १८९१ ई०) [ ऐवर हार् व्याम-(जाँद्द ] रे भगंय से हर्र है।

ऐसी परतों में सर्फारी

सन १८६०ई०] मजमूचःइ क्रवानीने ताजीराते हिन्द । ११७

( दाव ११-म्ही गवाही और जरायन मुखालिके मादछते जाम्म के वयान में -दक्षकात २२५ ( वे )-२२६। )

ऐसी सूरत में गिरफ़तार करने या क़ैद में रखने का पावन्द हैं जिस की मुलाज़िम की तरफ़ से तर्फ़ निसवत दफ़: २२१ या दफ: २२२ या दफ: २२३ या किसी और गिरफ़तारी या कानूने नाफिजुल्वक़त में कोई हुक्म मुन्दर्ज नहीं है किसी ऐसे शख़्त भागनाने देना जिनकी की गिरफ़्तारी तर्भ करे या उसको केंद्र से भाग जाने दे तो उसको निसवत और तरह का हुक्म हुक्व केल सज़ा दी जायगी—

- (श्रिलिफ) श्रगर मुलाजिमे मजकूर कस्दन् उस फेलका मुर्तिकेव हो-तो उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की क्रेंद की सजा दी जायेगी जिसकी मीत्राद तीन वरस तक होसकती है या जुमीने की सजा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी-श्रोर
- ( वे ) अगर वह उस फेलका गफलतन् मुर्तिकवही तो उसको कैंद महज की सजा दी जायेगी जिसकी मीत्राद दो दरस तक होसक्ती है या हुमीने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

दफः २२५ (वे) — जो कोई श्राह्स करदन किसी ऐसी सूरत ऐसी द्रातों में जनाक़न् में जिसकी निसवत दफः २२४ या दफः २२५ में या किसी श्रीर में जनाक़न् कान्न नाफिज़्ल्नक़्त में कुछ हुक्म मुन्दर्जनहीं है अपने या किसी श्रीर जाने में तझ-शाह्स के जवाजन गिरफ़्तार कियेजाने में तम्रर्छज्ञ या खिला के कानून कंज या मुज़ा- मुज़ाहमत करें या उस हिरासत से भाग जाय या भागजाने का हमत करना इकदाय करें जिस में वह जवाज़न नजश्दन्द हो या किसी श्रीर या शामा जाना शाह्स को छुड़ाले या छुड़ा लेने का इकदाय करें जिसमें वह शहस जिनकी निस्त जवाज़न नजर्द की सिक्सी किस्म त श्रीर तरह से की किद की सजा दी जायेगी जिसकी मीत्राद छः महीने तक हो-हन्म न हो। सकती है या जुमीने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

द्फ: २२६—अगर कोई शख़्स जिसकी निसवत जवाज़न् हट्से औद नाजा-यज़ हट्स वडचूरे दर्याय शोर अमल में आया है हट्स मजकूर से भागकर फिर वडचूरे दर्याय

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> मलाइज्ञ. तल्ब फुट नोट मुक. ११६ का।

( वाब ११ झुठी सपाही और जरायन मुखालिफे म.दलते श्राम्मः के वयान में-दफकात २२७-२२९।)

आये उस हाल में कि हब्स वर्डवूरे द्यीय शोर की मीझाद मुनक्ती न हुई हो तो उसको हब्स द्वाम वडवूरे द्यीय शोर की सजा दी जायनी और वह जुम ने का भी मुस्तोजिव होगा और इस हब्स वडवूरे द्यीय शोर के अमल में लाने से पहले कैंद सख़न का मुस्तोजिव होगा जिसकी मीझाद तीन वरस से जायद न हो

मुखालिफते शतें गाफ़िये सज़ा। द्फ:२२७—कोई श्रत्स जिसने सजा की माफिये मश्रुकत कुक्ल की हो जान बूभ कर किसी शर्त के खिलाफ करे जिसपर वह माफी मंजूर की गई, है तो उस को वही सजा दी जायेगी जिसका हुक्म उसकी निसदत इन्तिदाअन सादिर हुआ हो अगर उसने उस सजा का कोई जुज अगता न हो—और अगर वह उस सजा का कोई जुज अगत चुकाहो तो सजाय मजक्र के उस कदर जुज की सजा दी जायेगी जो उसने नहीं भुगती।

अइले जुन या अनेसर

वनगा।

दफ: २२ = जो कोई श्रत्स कसदन् किसी सकीरी मुलाजिम की तौहीन करे या किसी तरह से किसी सकीरी मुलाजिम का हारिज हो जब कि वह सकीरी मुलाजिम खदालत की कारिवाई की किसी हालत में इजलास कर रहा हो तो उसको केंद्र महज की सजा दी जायेगी जिसकी मीचाद छ: महीने तक होसकती है या हुमीने की सजा जिसकी मिक्कदार एक हजार रुपये तक होसकती है या दोनों सजायें दी जायेगी।

द्फः २२६—जो कोई शख़्त दूसरा शख़्स वन जाने से या किसी खोर तरह से कसदन यह वात कराये या जान दूमकर यह वात होने दे कि उस का नाम उन छोगों की फिहरिस्त में दर्ज हो जो अहछे जूरी में दाखिल होने की लियाकत रखते हैं या उस का नाम खहले जूरी में दाखिल हो या उससे अहले जूरी या असेसर के तोर पर हलफ लिया जाय किसी ऐसे मुक़द्दमें में जिस में वह जानता है कि वह क़ानून की रू से ऐसी दूरी की फिहरिस्त में मुन्डर्न किये जाने या ख़दले जूरी में दाखिल किये जाने या हलफ लिये

सन १८६०ई०] यजगूबाः इसवानीने ताजीराते हिन्द । ११६

( बाद १२-उन जुमें के बयान में जो सिक्के और गवर्नमेन्ट स्टाम्प से मुतकाहिक्क हैं-दफः २३०।)

जाने का मुस्तहक्त नहीं है या यह जानकर कि वह खिलाफे कातून ऐसी जूरी की फिटारेस्त में मुन्दर्ज कियागया या अहले जूरी में टाखिल किया गया है या उस्से हलफ लिया गयाहै विल इराद: ऐसी जूरी में या ऐसे असेसर का काम दे—तो उस शख़्स की दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीत्राद दो वरस तक होसकती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

#### , बाब १२

उन-जुमें जे वयान में जो सिक्के और गत्रनिमेन्ट स्टाम्प से मुतऋिक्कि हैं।

द्फ़: २३०-[सिकः वह धात है जो कि ववक्रत मौजूदःवतौर "सिकः" जरे नक्षद के रायज हो और बहुक्म किसी सर्कार या शाहे वक्षत के की तारीक । इस तौरपर रायज होने की गर्जिसे मनकूश और जारी किया गया हो ।)

मलकः सुअल्जमःका सिकः वह धात है जो मलकः सुअ-मलकः मुक्कः ज्ञमः या गवनमेन्ट हिन्द या किसी मेजीहिन्सी की गवनमेन्ट या क्लमः जा किसी और गवनमेन्ट वाकके कलमरी मलकः मह्दूरः के हुक्म की लिकः। किसी और जरे नकद के रायज होने की गरज से ठप्पा किया और

<sup>े</sup> दरमारः इङ्गाफ्र इ सङ्गा हरूनः सुनून जुमे सानी के बाज़ जरायम तहते बाव१२ की पादाश मे-मुलाइज तल गाकव्ल की दक्ष ५७।

र यह किकारः साविक क्रिकारे की जगह मजमूचाः क्रवानीने ताक्रीराते हिन्द के तमीम कर्नेवाले ऐक्ट सन १८७२ ई० ( नम्बर १९ मुसदर इ सन १८७२ ई० ) के क्रांधि से क्रांपम कियागया [ एक्ट हायश्राम-निब्द २ ]।

भ यह फ़िक्सर साविक फ़िकरें की जगह मर्जमृष्ट्य इ क्रवानीने ताज़ीराते हिन्दके तमीम भरने वाले एवट सन १८६६ ई० ( नम्बर ६ मुसदर इ सन १८९६ ई० ) की दफ ६ (१) के ज़रीये से क्रायम कियागया [ ऐक्ट हाय आम-जिल्ह ६.]।

( वाय १२-उन जुर्मी के बयान में जो सिके और गवर्नभेन्ट स्टान्य से मृतश्चिक्क र्हे−दफद्यात २**३१**–२३२।)

जारी किया गयाहो-श्रीर वह धात जो इस तौर पर ठप्पा किया श्रीर जारी किया गया हो इस वाव की श्रागराज के लिये मलकः इ मुच्चज्ञमः का सिकः काइम रहेगा विला लिहान इस अमर के कि वतौर जरे नकद के उसका रायज होना मौकूफ होगया हो।

# तमसी छै।

( अलिफ ) कोड़िया सिकः नहीं हैं।

( वे ) वे उपा किये हुथे ताबे के टुकड़े सिकः नहीं हैं गो वह नक्षद के तीर पर मुस्त-खमल ही।

(जीम) तम्मे भिकः नहीं हैं क्यें कि उनसे मक्कपूद नहीं है कि वह नक़द के तौरपर मुस्तञ्जमल हो।

(दाल) सिकः जो कम्पनी का यपया कहलाताई मलक इ मुश्रक्तमः का सिकः है।

9 (है "फर्रुख़ावादी" रुपया जो सबनेमेन्ट हिन्द के हुक्म के बमूजिय पेश्तर बतीर करे नक्द के रायज था मलक इ मुख्यक्तमः का सिक है अगर्चि वह अब हरव मज़कूरवाला रायन न रहाहो । ]

द्फ: २३१ - जो कोई शख़्स सिके की तलवीस करे या सिके की तलवीस के अमल का कोई जुज जान चूभ कर अन्जाम दे तो श्रद्धस मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की

सजा दी जायेगी जिसकी मीचाद सात दरस तक हो सक्ती है श्रीर वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा।

तशरीह-वह शरूस इस जुर्म का मुर्तिकव होगा जो मुगालतः देने की नीयत से या इस इल्म से कि उस के जरीये से उस मुगा-लते के चल जाने का इहतिमाल है किसी असली सिके को ऐसा करदे कि वह किसी और सिके की मानिन्द मालूम हो।

द्फ:२३२-जो कोई शख्स मलकःइ मुचज्जमः के सिके की तलबीस करे या उसकी तलबीस के अमलका कोई जुज जानबूक कर

यह तरतील मनमृद्यः इत्याची तानीसी हिन्द के तमीम करने वाले ऐवर सन स्अप्रममः। २८९६ ई० ( नम्बर ६ मुसदर इ.सन १८९६ ई० ) की दफ १ ( २ ) के जमित से ्लहाल की गई [ प्वेड हाप काम- जिल्ह ह ] ।

तलवी से

सिषः ।

सिक:इ गलक इ

तस्या से

( नाव १२--- उन जुमे। के नयान में जो सिक्ष और गवर्नमेन्ट स्टाम्प से मुतक्तिक हे--- दफ्झात २३६--- २२५

श्रन्जाम दे तो श्राव्स मजदूर को हब्स द्वाम वजबूरे द्यीय शोर या दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजादी जायेगी जिस की मीत्राद दस वरस तक होसक्ती है और वह जुमीने का भी मुस्तीजिव होगा।

द्फ़: २३३—जो कोई श्रांदित कोई ठप्पा या आला वनाये या उस साम्त की मरस्मत करे या उसके बनाने या मरस्मत करने के अमल का कोई फरीवित आला जुज अन्जाम दे या उसके खरीदे या वेचे या अपने कठने से जुदा करे सिकः। इस गरज से कि वह सिक्के की तलवीस के लिये काम में आये या यह जान कर या वावर करने की वजारखकर कि उसका सिक्के की तलवीस के लिये काम में आये या यह वीस के लिये काम में लाया जाना मकसूदहै तो श्रांदिस मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैंद्र की सज़ादी जायेगी जिसकी मीआट तीन वरस तक होसक्ती है और वह जुमीने का भी मुस्तीजिव होगा।

द्फः २३ १८—जो कोई शख़्स कोई उप्पाया आला बनाये या उस सारत या की मरम्मत करे या उसके बनाने या मरम्मत करने के अमला का कोई करेखन जुज अन्जाम देया उसको खरीदे या बेचे या अपने कब्जेसे जुटाकरे इस विवास गरज से कि वह मज़कः इ मुझ्जिमः के सिक्के की तल बीस के लिये काममें सिका, इ लाया जाय या यह जान कर या वावर करने की बजःरखकर कि उस मलनः इ का उस सिक्के की तल बीस के लिये काम में लाया जाना मकसूद है तो मुझडजमः । शख़्स मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैट की सजा दी जायेगी जिसकी मीत्राद सात वस्ततक होसक्ती है और वह जुमीने का भी मुस्तौजिव होगा।

द्फः २३५ — जो कोई शख़्स कोई आला या सामान अपने पास आला या रखता हो इस गरज से कि वह सिके की तलवीस के लिये काम में लाया सामा वो तलवीने तिक जाय या यह जानकर या वावर करने की वजः रख कर कि उसका उस गरज के लिये काम में लाया जाना सकसूद है तो शख़्स मज़कूर को दोनों लाते की किस्मों में से किसी किस्म की कैंद की सज़ा दी जायेगी जिसकी गण्याने प्रम पीझाद तीन वरस तक होसक्ती है और वह जुमीने का भी मुस्ती-रखा। जिव होगा—

श्रीर श्रगर सिक्:जोतलवीस कियेजाने की है मलका मुझडजम अगगडर ह

( नान १२-छन छुमें के स्यान में जो तिके और गवर्तमेन्ट स्टान्य ते मुद्रशहरू हैं—दफ़कात २३६—२४० 1 )

मुक्तव्यामः का सिकः हो । का सिकः है तो शह़्स मज़कूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ादी जायेगी जिसकी मीन्साद दस बरततक होसक्तीहै और वह जुमाने का भी मुस्तौजिव होगा।

हिन्दुस्तान में रहकर हिन्दुस्तान के बाहर तळ-बीस सिकः की इशानत करना।

द्राः २३६ — कोई शास्त जो ब्रिटिश इन्डिया की हुदूद के अन्दर हो ब्रिटिश इन्डिया की हुदूद से चाहर सिक्के की तल दीस में इच्चानत करे तो शास्त मजकूर को उसी तरह सज़ादी जायेगी कि गोया उसने ब्रिटिश इन्डिया की हुदूद के अन्दर उस सिक्के की तल दीस में इच्चानत की।

मुलाबस मिक्रे की धन्दर लाना या बाहर ले जाना ! द्रः २३७ – जो कोई शर्द्धस कोई मुल्तवस सिकः ब्रिटिश इन्डिंग के अन्दर लाये या उसेस वाहर ले जाय यह जान कर या वावर करने की वजः रत्वकर कि वह मुल्तवस है तो शर्द्ध मज़कूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीचाद तीन वरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तोजिव होगा।

मलर-इ सुम्रक्तमः के मिक्षे ते सुकायत दिक्षे की स्मद्दर दाना च, बाहर नेजाना। द्फ्र:२३ = — जो कोई श्रांक्स कोई मुक्तदस सिक्कः जिसको वह जानता या दावर करने की वजःरत्वताहो कि वह मलकःइ मुच्चन्जमः ने सिक्के से मुक्तदस है ब्रिटिश इन्हिया के अन्दर लाये या उसे वाहर लेजाय तो शरंक्स मजकूर को हब्स द्वाम वजदूरे द्यीय शोर पादोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैंद की सज़ादी जायेगी जिसकी मीचाइ दस वरस तक होसक्ती है और वह दुर्माने का भी मुस्तौजिय होगा।

झन्ते में हेते वन्तः जिस दिके की जाना गया हो कि यह मुक्तरून है जते हवान दरना। द्रफ:२३६ - कोई श्रत्स जिसके पास कोई एलतदस सिहारी सौर जिस को उसने क्रव्जे में लेते वक्त एलतदस जानाहो उस सिके को फ़रेव से या फ़रेवका इतिकाव किये जानेकी भीयत से किसी श्रत्स के हवाले करे या किसी श्रत्स को उसे अपनी तहबील में लेने की तहरीक करने का इकदाम करे तो श्रत्स मज़कूर को दोनो किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र की सजा दीजायेगी जिसकी मीन्याद पांच दरस करे हो सक्ती है और वह हुमीने का भी मुस्तों जिद होगा।

वर्गे मेरी स्वत्र किस द्कः २ ४०—जो कोई राख़्त जिसके पास कोई ऐसा सिटः हुटाः रम हो जो मलकाइ हुअज़्जमः के मिदो से हुस्तदम हो और जिन

# सन १८६०ई० ] मजधूनाः इज्ञानीने ताजीराते हिन्द । १२२

( वाब १२-उन छुनों के बयान में जो सिक्ते और गवर्नमेन्ट स्टाम्प से मृतश्रिक्क हैं-दफश्चात २४१---२४२।)

को उसने क्रब्जे में लेते वक्त मलकः इ मुझज्जमः के सिके से मुख्त सिके को जाना वस जाना हो उस सिके को फरेव से या फरेव के इर्तिकाव किये गया हो कि जाने की नीयत से किसी शरूद्रप्त के हवाले करे या किसी शरूद्रप्त को यह मलकः इ उसे अपनी तहवील में लेने की तहरीक करने का इक़दाम करे तो सिके से मुख्य नाम के शरूद्रप्त मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र की सज़ा वस है उसे दी जायेगी जिसकी मीव्याद दस वरस तक हो सक्ती है और वह हवालः करना। जुर्माने का भी गुस्तोजिय होगा।

दुष्पः २ ४ १ — जो कोई शारत कोई मुल्तवस सिकः जिसको वह ऐसे सिक की मुल्तवस जानता हो लेकिन उसको कठने में लेते वक्षत मुल्तवस न अस्ती सिक्षे की जाना हो सिकः इ असली की हैसियत से किसी दूसरे शारत के ह ह्वालः करना वाले करे या किसी शारत को सिकः इ असली की हैसियत से उसे जिसको इवाले अपनी तहवील में लेने की तहरीक करने का इक़दाम करे तो शारत करने वाले ने मजकूर को दोनों किसमों में से किसी किस्म की कैंद की सज़ा दी पहले कि के जायेगी जिसकी मीआद दो वरस तक हो सक्ती है या उस जुमीने की लेना हो कि की सज़ा जिस की मिक़दार उस सिक्षे की मालियत के दसगुने तक वह मुक्तवस हो सक्ती है जिसकी तल्वीस की गई या दोनों सज़ायें दी जायेंगी । है।

## तमसील ।

अगर ज़ेद कि झंलन साज़ है अपने शरीक नकर नो कुछ रुपया जो कम्पनी के रुपये से मुन्तनस हो—चलाने के लिये ह्वाले करे-और नझर उन रुपयों को ख़ालिद के हाथ कि नह भी कलनी रुपये का चलाने नाला है नेचडाले—और खादि को मुन्तनस पानकर ख़रीद ले—किर ख़ालिद उनकी किसी माल की झीमत में हामिंद को दे डाले और हामिद उनको मुन्तनस न जान कर लेखे—और उन रुपयों के लेने के नाद यह मालूम करे कि मह मुन्तनस हैं और किसी शे की फ़्रांमत में इस तौर से देडाले कि गोया नह खरे भे-तो इस सुरत में हामिद सिर्फ इसी द्या. बी के से सज़ा का मुस्तीजिन है मगर नक़र और ख़ा-लिद—जैसा हाल हो—दफ: २३९ या २४० की कुसे सज़ा के मुस्तीजिन है।

द्फ: २४२ — जो कोई श्राह्म फरेव से या इस नीयत से कि उन प्रत्म फरेव का इर्तिकाब किया जाय मुख्तवस सिक्कः अपने पास रखतां का कि इ ही और उसको कब्ज़े में लाते वक्त उसे यह इत्म था कि वह मुख्तवस ( वात २२-उन जुमें। के बयान भे जो सिक्षे और गवर्निमेम्ट स्टाम्य से मृत श्रृहिक हैं-दक्षआत २५१-२५३।)

गया हो कि यह मुबद्दल हैं उते हवाला करना ।

२४ - में की गई है और जिसने उस सिक्षे को कब्ज़े में लाते वक्त जान लिया हो कि उस सिके की निस्वत जुर्म मजदूर का इर्तिकाव हो चुका है फरेव से या इस नीयत से ित फरेव का इतिकाव किया जाय उस सिके को किसी दूसरे शरूव के हवाले करे या किसी दूसरे शरूव को उसे अपनी तहवील में लेनेकी तहरीक करनेका इकदाम करे तो शहस मजकूर को दोनों किस्नों में से किसी किस्मकी कैदकी सजा दीजायेगी किसी मीच्याद पांच वरस तक होसक्ती है और वह दुर्माने का भी युस्तौजिय होगा ।

क्तब्ज़े में लेत वक्त मलकः इ मुख्य इज्जामः क जिस सिंक की जाना गया हो कि यह

द्फ: २५१-कोई श्रत्व जिसके पास ऐसा तिकाही जिसकी निस्वत उस जुभे का इर्तिकाव हो चुका है जिसकी तारीफ दफः २४७या २४६में की गई है और जिसने उस सिके को कठने में लेते बक्त जानलिया हो कि उस सिके की निस्वत जुमें मजकूर का इर्तिकाव हो चुका है उस सिक को फरेब से या इस नीयत से कि फरेब का इर्तिकाव कियाजाय मुनदल है उसे किसी दूसरे शरूदत के हवाले करे या किसी दूसरे शरूसकी उसे अपनी हवाले करना। तहवील में लेने की तहरीक करने का इक्तडाम करे ती शरूम मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र की सजा दी जायेगी निसकी मीत्राद दस वरस तक होसक्ती है और वह जुमीने का भी युरतौजिव होगा।

उस शक्स का सिके की पास रमना जिसने उसे क़ब्ज़े भे लेन । उन जाना हो कि वह मुबद्ध है।

द्फः २५२ - जो कोई श्राट्स फरेव से या इस नीयत से कि फरेव का इर्तिकाव किया जाय कोई ऐसा सिकः अपने पास रखताहो जिसकी निस्वत उस जुर्भ का इतिकाव हो चुका है जिसकी तारीफ दफः २४६ खाह २४८ में की गई है और उसने सिक्कः गजकूर को कान्जे में लेते वक्षत जान लियाहो कि उस सिक्षेकी निस्वत जुभै मज़कूर का इर्तिकाव हो चुकाहै-तो शरूवस मजकूर को टोनो किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र की सजा दी जायेगी जिसकी मी-माद तीन दरस तक होसक्ती है

च्यार वर जुमीने का भी मुस्तोजिय होगा ।

दुफ्तः २५३ - जो दोई श्रुद्ध फरेद से या इस नीयत से कि फरेद उस सन्नरा का इतिकाय किया जाय कोई मिकः अपने णस रखता है। जिमकी म्नतःइ निस्वन उस हुमें का दनिकाव हो चुका है जिसकी तारीफ दफः २४७ मुख्या ।

# सन १८६०६०।] मजमूबाइ कवानीने ताजीराते हिन्द । १२७

( बाब १२-उन जुमें के बयान में जो सिके और गर्निमेन्ट स्टान्य से सुतन्न हैं-टफक्षात २५४-२६५।)

स्वाह २८६ में की गईहै और उराने सिक्षः इ मजकर को कब्जे में लेते सिक्के ने पात वक्षत जानित्या हो कि उस सिक्के की निस्वत छुमें मजकर का इर्ति उसे कब्जे ने काव हो चुका है तो शहस मजबूर को दोनों किस्मों में से किसी किरम नेत वक्षत की कैंद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद पांच वरस तक होस- मुबद्दल जाना कती है और जुमीने का भी मुस्तीजिय होगा।

द्फः २५४—जो कोई श्रांट्स कोई सिकः जिसकी निस्वत वह एके मिनके को जानता है कि कोई ऐसा अमल जिसका जिक्र दफः २४६ या २८७ अस<sup>न</sup> सिनके या २४८ में हुआ है अंजाम पाचुका है लेकिन जिसकी से हवाले निस्वत अपने कठ्जे में लाते वक्षत वह नहीं जानता था कि रह अमल करा। अंजाम पाचुका है असजी तिके की हैसीयत से या जिस किस्मका जिसका वह है उस से मुगायर किस्म के सिके की हैसीयत से किसी श्रांट्स के हवाले करने हवाले करे या किसी श्रांट्स को इस बात की तहरीक करने का इक्क बाले ने पढ़ले हान में लेते दाम करे कि वह श्रांट्स उस सिके को असली सिके की हैसीयत से अपनी न जाना हो। तहनील में ले तो श्रांट्स मज़कूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दो वरस तक होसकती है या जुमीने की सजा जिसकी मिकदार उस सिके की मालियत के दस गुने तक होसनती है जिसके एवज सिकःइ गुवहल चलाया गया है या जिसके चलाने का इक दाम कियागया है। दफ़: २५५—जो कोई शरहर किसी एसे स्टार्स्य की तलवीस तलवीन गवर्न-

द्फ: २५५—जो कोई श्रद्ध किसी एसे स्टाम्प की तल शिस तल शिस करे या जान व्यक्त एसकी तल वीस के अमल का कोई जुज श्रं- मेन्ट स्टा जाम दे जो गर्वनमेन्ट की जानिव से सकीरी आयदनी के लिये जारी किया गया है तो श्रद्ध यजकूर को हब्स दवाम बच्चूरे दर्याय शोर या दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैंद्र की सजा दी जायेगी जिसकी मीन्याद दस बरस तक होसकती है और वह जुमीने का भी मुस्तौजिव होगा।

तशरीह—वह शाल्स इस जुर्भ का मुर्तिक दोगा जो एक नौ के असली रटाम्प को और नौ के असली रटाम्प की सूरतका करदेने से तलवीस करे।

उ "नवन मेन्ट 'के माने क लिये मुलाइज तलव माबाद की दक २६३ (अलिफ) (४)।

( वाच १२-उन जुमें के वयान में जो सिक्ते और गयर्नमें स्टाम्प से मृतसाहिक

हैं-दफ्रशात २५६-२४९।)

सलबीसे गवर्न मेन्ट स्टामा की गान से केई याल, या सामान पास । ॥-छार

दुर्फ: २५६ - जो कोई शख़्स कोई आलः या सामान इस गरज से अपने कठजे में रखता हो कि वह किसी ऐसे स्टाम्प की तलवीस के काम में आये या यह जानता या वावर करने की वजः रखता है। कि उसका किसी ऐसे स्टाम्प की तलवीस के काम में आना मक्तसूद हैं को गर्वनमेन्ट की जानिव से सर्कारी आमदनी के लिये जारी किया गयाहो तो शख़्स पजकूर को दोनों किरमों में से किसी क्तिस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीजाद सात वरस तक होसक्ती है और वह जुर्याने का भी मुस्तौजिव होगा।

गवर्नभेन्ट स्टाम्य धी तलवास की गरज़ से आलः की साम्हन या फ्रतीयत ।

दफ्तः २५७-जो कोई शरूल कोई आलः दनाये या उसकी साख़त के अमल का कोई जुज अन्जाम दे या जस आलःको सरीदे या वेचे या अपने क्रव्जे से जुदा करे इस गरज़ से कि वह किसी ऐसं स्टास्प की तलवीस के काम में आये या यह जानकर या वावर करने की वजः रखकर कि उसका किसी ऐसे स्टाम्प की तल्दीस के काम गैं श्राना मक्तसुद है जो गर्ननमेन्ट की जानिव से सकीरी श्रामटनी के लिये जारी किया गया है तो शह़स यजकूर को दोनों किस्मों में ने किसी किस्म की केंद्र की सज़ा दी जायेगी जिसकी यी आद सात दरस तक होसन्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तोजिव होगा।

फ्ररोक्त मुक्त-बस गवर्गभेट FILFY

दुक्तः २५ - जो कोई शख़्स कोई स्टाम्प वेचे या गारजे वे में रखे यह जानकर या वावर करने की वजः रखकर कि वह किसी ऐसे स्टाम्प से मुल्तवस है जो गर्वनेमेन्ट की जाविव से सकीरी आमदनी के लिय जारी किया गया है तो शख़्स मज़कूर को दोनों किस्मों में से किसी किरम की कैंद की सजा दी जायेगी जिसकी भी चाट सात वरस तक होसक्ती है श्रोर वह जुर्याने का भी मुस्तीजिव होगा।

गरतन्स गरनेमे ट र-ान्य गी पास स्त्रा

द्फ: २५६ - जो कोई श्रत्स कोई स्टाम्प जिसको वह जानता हो कि किसी ऐसे स्टाम्प से मुल्तवस है जो गवनिमेन्ट की जानिव में सकारी श्रामदनी के लिये जारी कियागया है। १६ गार्निमन्द्र वे पाने ने लिं। मराह्या तल्य गायद की दक्ष २६३ (उलिए) (१)

( व.व १२-उन चुर्मी के बयान में जो सिक्के और गर्निमेन्ट स्टाग्प से मुतझिक्कि हैं-दफ्तआत २६०-२६२।)

श्यवने पास रखता हो इस नीयत से कि उस स्टाम्न को असली स्टाम्प की हैसियत से काम में लाये या अपने कब्जे से जुदा करे या यह गरज हो कि वह असली स्टाम्प की हैसियत से काम में लाया जार्य तो शरूस मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैंद की सजा दी जायेगी जिसकी मीत्राद सात बरस तक होसकती है और वह जुमीने का भी मुस्तौजिंव होगा।

द्फः २६०—जो कोई शख़्स असली स्टाम्पकी हैसियत से कोई मुलावत जान स्टाम्प काममें लाये यह जान कर कि वह स्टाम्प किसी ऐसे स्टाम्प से हुये गवनेमेंट मुलावस है जो गर्वनेमेंटकी जानिवसे सकीरी आमदनीके लिये जारी असली रटाम्प किया गयाहै तो शख़्से मजकुर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की हैसियत से की केंद्र की सजा दीजायेगी जिसकी भीआद सात बरस तक होसवती काम में लाना। है या जुमीने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

द्कः २६१ — जो कोई श्राह्स फरेबसे या इस नीयत से कि गर्बन- गर्बनेमेन्ट को मेंट का जियान कराये किसी मादे से जिलपर कोई ऐसा स्टाय्य लगाहों की नीयत से जो गर्बनेमेन्ट की जानिव से सर्कारी आमदनी के लिये जारी किया किसी मोदे से गया है कोई तहरीर या दस्तावेज दूर करे या मिटा डाले जिसके लिये जिसपर गर्बनेवह स्टाम्प काम में लाया गया था या किसी तहरीर या दस्तावेज से मेट स्टाम्प हो कोई स्टाया जो उस तहरीर या दस्तावेज के लिये काम में लाया गया या दस्तावेज हो इस गरज से दूरकरे कि वह स्टाम्प किसी और तहरीर या दस्तावेज से वह स्टामा की जो उसके छिये के लिये काम में लाया जाय तो शहस मजकूर को दोनों किसमों में से काम में छाया किसी किसम की कैदकी सजा दी जायेगी जिसकी मीज्याद तीन वरस गया है दूर तक होसवती है या जुमीने की सजा या दोनों सजायें दीजायेंगी।

द्कः २६२—जो कोई शास्त फरेब से या इस नीयतसे कि गर्बन मुस्तश्रमल मेंट का जियान कराये कोई स्टाम्प जो गर्वनमेंट से सर्कारी आमदनी के मूट स्टाम्प लिये जारी किया गया हो किसी गरज से काम में लाय यह जानकर की काम म कि वह पहले काममें आचुका है तो शास्त्र मज़कूर को दोनों किस्मों में लाग।

<sup>9 &#</sup>x27;'गवर्तभेन्ट'' के मानेके लिये मुलाइज़ा तलक मानादकी दफ २६३ (अजिफ) (४)।

(नार १२-उन जुर्भों के वयान में जो सिक्के और गवर्निमेन्ट स्टाम्प से सुतक्षिक हैं-दक्षकात २६३-२६३ (अलिक्स )।)

से किसी किस्मकी कैदकी सजा दीजायेगी जिसकी मीमाद दो वरस तक होसकी है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी।

टन निशान को छ लगा जिस से यह ज़ाडिर होता है कि स्टाम्प काम में शासना है। द्दाः २ ६ ३ — जो कोई श्रास फरेव से या इस नीयत से गर्वन थेन्ट का जियान कराय किसी स्टाम्प पर से जो गर्वन मेन्ट की जानिव स नहीं शिमान कराय किसी स्टाम्प पर से जो गर्वन मेन्ट की जानिव स नहीं शिमान की लिये जारी किया गयाहै कोई ऐसा निशान बील डाले या दूर करे जो इस बात के जाहिर करने के लिये उस स्टाम्प पर लगाया या नक्षश्च किया गयाहों कि वह स्टाम्प काम में आचुका है या ऐसा स्टाम्प जिसकों वह जानताहों कि काममें आचुका है और जिसपर से वह निशान बीलागया या दूर किया गयाहों जान बूमकर अपने पास रखे या वेचे या अपने कब्जे से जुदाकरे तो श्रास सजकूर को दोनों किसमों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीजाद तीन वरस तक होसक्ती है या जुमीने की सज़ा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

ममतुई स्टाम्प की म्मानिष्कत। दफः २६३-(अतिफ)-

(?) जो कोई शरूल—

( अलिफ) कोई मसनुई स्टाब्प बनाये या जान वूक्त कर चलाये या उसका कारोबार करे या उसे वेचे या कोई यसनुई स्टाम्प किसी हाक की गरज से जान

दूभ कर इस्त अमाल करे-या

(वं) कोई मसर्नुई स्टाम्प विदृत्त वजरे जायज के अपने पास रसे-या (जीम) कोई टप्पा या धात की कन्दः की हुई तत्त्ती या ख्रोजार या सामान कोई यसनुई स्टाम्प तैयार करने के लिये बनाये या विदृत्त वजरे जायज के अपने पास रखे-

<sup>9 &</sup>quot;गवर्नमेंट" के नान के लिय मुलाइज्ञः तलब माबाद की दक्ष २६३ (अलिक)(४)।
य दक्ष २६३ (अगिक) दिन्देश की नदागी आईन के तमीम करने वाले ऐक्ट सन १८९६
ईन ( नम्दर ३ एमदराइ सन् १८९५ ई० ) ती एका २ के जगीये से एएटाक्र की गई [ ९ेव्ट हाय आग जिन्द ६ ]

सन १८६०ई० ] मजगूर्यः इ कवानीने ताजीशते हिन्द । १२१ (बाब १३-उन जुमें। के बयान में जो शहां श्रीर पेमानों से मुतर्पाक्षक हे-दक्ष २६४।) नो जयको जमीने की सजा ही जायगी जिसकी मिकटार हो

तो उसको जुमीने की सजा दी जायगी जिसकी मिकदार दो सौ रुपये तक हो सक्ती है।

- (२) हर ऐसा स्टारप या ठप्पा या धात की कन्दः की हुई ताद्वती या त्राजार या सामान गसनुई स्टाप बनाने का जो किसी शाद्वस के पास पाया जाय वह कुर्क होकर जन्त हो जायेगा।
- (३) इस दफः में "मसनुई स्टाम्प" के लफ़्ज़ से हर स्टाम्प मुराद है जो भूठ पूठ मुक्त़जी इस का हो कि गवनिमेन्ट ने उसे मह-सूले डाक की शरह के ज़ाहिर करने की गरज से जारी कियाहै या ऐसे स्टाम्प की कोई नक़ल या तक़लीद या शबीह मुराद है जिसे गय-नमेन्ट ने उस गरज के लिये जारी किया है आम इससे कि वह कागज पर हो या और निहज पर ।
- (१) इस दफः में और नीज दफआत २५५ से २६३ तक में (वशमूल इन दोनों दफआत के) "गर्वनमेन्ट" के लफ्ष्य से जब वह बइलाका या बनिसवत किसी ऐसे स्टाब्य के मुस्तअमल हो जो महसूले डाक की शरह के जाहिर करने की गरज से जारी किया जाय वावजूट इसके कि दफः १७ में कोई मजमून मौजूद हो वह शख़्स या अशखास समभे जायेंगे जो इकजीकिउटिफ गर्वनमेन्ट का इन्तिजाम करने के लिये किसी जुजने इन्डिया में और नीज जनाव मलकःइ मुझज्जमः की कलमगी किसी हिस्से में या किशी गुल्क शैर में-क्रानूनन मुजाज गर्दाने गये हों।

### बाब १३।

उन जुमों के वयान में जो बांटो श्रीर पैयामों से मुतक्सिक है।

दफ: २६ ४ - जो कोई श़ल्स तौलने के किसी आले की जिसे तोलने के वह भूठा जानता हो फरेव से काम में लाये तो उस श़ल्स को दोनों क्षेत्र आहे को किसमों मेंसे किसी किसम की केंद्र की सजा दीजायेगी जिसकी मीलाद आला एक वस्त तक होसक्ती है या जुमीने की सजा या दोनों सजायें की अपने अपने जायेगी।

( वाच १३-उन जुमें के बयान में जो वाटों और पैमानों से मुतझहिक़ हैं-दक्षकात २६५-२६७ - और नाम १४ – उन जुमीं के नयान में जो अन्यः द्वलाइक की आफ्रीयन और सत्तामती और आसाइश और इया और बादात पर मुअस्तरेहें-दक्र: २६८।)

दफ:२६५-नो कोई शर्ला किसी भूटे बांटको या तूल या वस-

भुडे भार या वैगाने को फरेब से इस्ति

अत के भूठे पैमाने को फरेव से काममें लाये या किसी बांट या तूल या वसत्रत के किसी पैमाने को किसी आरे बांट या पैमाने की हौसियत से जो क्षमाल करना। उसे मुगायर हो फरेव से काम में लाये तो शरूटस मज़कूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैंद की सजा दीजायेगी जिसकी मीत्राद एकवरस तक होसक्तीहै या जुमीने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

प्रदेव बाद या पेयाने की पास

रखना।

दफ: २६६ - जो कोई शाल्स तौलने का कोई आला या कोई वांट या तूल या वस अत का कोई पैमानः जिसे वह भूठा जानता हो अपने पास रखता हो और उसकी यह नीयत हो कि वह फरेव से काम में लाया जाय तो शढ़स मज़कूरको दोनों किस्मों में से किसी किस्मकी क़ैद की सजा दी जायगी जिसकी मीआद एक वरस तक हो सकी हैं या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

घुटे बाट या पेमाने का बनाना या वेचना।

दफ:२६७-जो कोई शरूस तौलने का कोई आलःया कोई वांट या वसत्रत का कोई पैमानः जिसे वह भूठा जानता हो इस गरज से वनाये या वेचे या अपने कब्जे से जुदा करे कि वह सचे की हैंसियत से काममें लाया जाय या यह जानकर कि सचे की हैसियत से उसके काम में लाये जाने का इहतिमाल है तों शख़्स मज़कूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र की सजा दीजायेगी जिसकी मीचाद एक वरम तक होसक्ती है या जुमीने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

#### वाव १४।

उन जुमें के वयान में जो जाम्मःइ खलायक की आफियत यौर सलामनी और यासाइश और हया और चादात पर गुज्रस्सर हैं।

द्फः २६ = - वह श्रृद्ध अपर वाइस तकली के जाम का मुजरिष

र तारिक्र"अवर बार्स तकलांक्र व्याम" को जो यहा लिखी गई-जनार गर्नर जार बह रह ब नामि की सार के जमार के केंद्र में और रेगुलेशन अब तहन-बान्द-याह !

7150

( नाव १४-उन जुनें। के बयान में जो आम्म इ खलायक की आफ्रियत और सलामती और श्रासाइश और हमा और आदात पर सुअस्तरहें-दक्तश्चात २६९-२७०।)

होगा जो कोई ऐसा फेल करे या किसी ऐसे तर्क खिलाफे कानून का मुजरिम हो जो जाम्मः इ खलायक को या उम्मन उन लोगों को जो उसके कुर्व ओ जवार में रहते या किसी जमीन या मकान पर दखल रखते हों कोई नुक्साने ज्ञामया खतरः इज्ञाम या रंज ज्ञाम पहुंचाये या जो उन लोगों को जिन्हें किसी इस्तिहकाके ज्ञाम्मः के काम में लाने की जरूरत हो विज्जुरूर नुक्सान या मुजाहमत या खतरः या रंज पहुंचाये।

कोई अमर वाइसे तकलीफे आम इस वजह से दर गुजर के लायक न होगा कि उससे कुत्र आसाइश या नका जुहूरमें आताहै।

दुफ़: २६६—जो कोई शृद्ध ना जवाजन्या गफलत से कोई ग्रक्रलत वह फेल करे जो ऐसा है और जिसको वह जानताई या जिसकी निस्वत वह वावर करने की वजह रखता है कि उससे किसी ऐसे मर्ज़ की को ख़तर उफ़्नत फैलनेका इहितमाल है जिससे जान को खतरः है तो श्रा्स पहुचाने वाले मजक्रको दोनो किसमों में से किसी किस्म की केंद्र की सजा दी किसी मर्ज़ की जायेगी जिसकी मीज्ञाद छः महीने तक हो सक्ती है या जुमीने की उफ़्नत फेन्ने का इहित-सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

दफः २७०-जो कोई शख़्स वद अन्देशी से ऐसा फेल करें वद अन्देशी जो ऐसा है और जिसको वह जानताहै या जिसकी निस्वत वह वावर से वह काम करने की वजह रखता है कि उससे किसी ऐसे मर्ज की उफ़्नत फेलने जान को ख़तरः का इहतिमाल है जिससे जान को खतरः है तो शख़्स मजकूर को पहुचाने वाले दोनों किसमोंमें से किसी किस की कैंद की सजा दी जायेगी जिसकी किसी मर्ज की

स्टीटिंडट सन ३३ जुल्से मल क ३ मुझल्काः विनटोरिया से जो १४-जन नरी तन् १८८७ ६० के बाद सादिर हुये हों - मृतश्चित्रिक्षें - मुलाहका तलन ऐक्ट मजागीने आम सन १८९७ ६० ( नम्बर १० मुसदर ३ सन् १८९७ ई० ) की दक्तः ३ जिम्न ४५ और दक्त ४ (२) [ ऐक्ट हाय छाम-जिल्द ६ । ]

दरनारः इज्ञानितः कार्रेतार के उमूरे बादसे तकलीके आम की स्रत में -मुलाहजः तलव मजमूश्चः इज्ञानित इक्तीजदारी सन १८५८ ई० ( ऐक्ट ५ मुसद् द सन १८९८ ३०). बाव १०-द्काशात १३३ वगैर. [ ऐक्ट इ.य आम-जिल्द ६ । ]

( वान १४-उन जुमें के वयान में जो आम्मः इख़लायक की आक्रियत और सलामती और आसाइश और इया और आदात पर मुश्रस्मर हैं-दक्षश्रात २७१-२७३।) मीत्राद दो वरस तक हो सक्ती है या जुमीने की सजा या दोनों स-जायें दी जायेंगी।

का इहातिमाल हो। कायदःइ कुत्रारनटीन् से इन्हिराफ्र करना।

उपूनत फेलने

दफः २७१ — जो कोई श्रांस जान बूमकर किसी ऐसे कायदे से इनिहराफ करे जो गवनिमेन्ट हिन्द या किसी और गर्वनमेन्ट ने किसी मर्कवे तरी को कुवारनटीन की हालत में रखने के लिये या वास्ते इन्तिजाम आमद ओ रफ़्त दरिष्ठयान उन मराकवे तरी के जो कुवारनटीन की हालत में हैं और साहेल दर्या या और मराकवे तरी के या वास्ते इन्तिजामे आमद ओ रफ़्त दरिष्ठयान ऐसे मुक्तामों के जहां कि कोई मर्जे उफ़्तिशी फैला हुआहे और और मुक्तामात के जारी या मुश्तहर किया हो तो श्रांस मजकूर को दोनों किस्मोंमें से किसी किस्म की कैद की सजा दीजायेगी जिसकी मीआद छःमहीने तक हो सक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजाये दी जायेगी।

लाने या पीने की हो में जिसका बेचना मक्तपृद हो आभेजिश करना ! दफः २७२ - जो कोई खाने या पीने की किसी शैं में ऐसीतरह से आमेजिश करे कि वह शे खाने या पीने में मुजिर होजाय इस नी यत से कि उस शैं को खाने या पीने की शें की हैंसियत से वेचे या इस इस इस कि खाने या पीने की शें की हैंसियत से उस शें के वि कजाने का इहितमाल है तो शख़्स मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैंद की सजा दी जायेगी जिसकी मीजाद हैं महीने तक हो सक्ती है या जुमीने की सजा जिसकी मिकदार एक हजार रुपये तक हो सक्ती है या दोनों सजायें दी जायेगी।

खाने या पीने की मुजिर शे को नेचना। दफ: २७३—जो कोई शब्स खाने या पीने की शै की हैंसियत से किसी ऐसी शै को वेचे या मच्चिरिजे वे में रखे या वेचनेके लिये

<sup>े</sup> दरबार इ शिव्तयार बज्ञाञ्ज क्रवाहर मुनद्याहिक छ गारनटीन् (क्ररनतीन) के-मुलाहज्ञ तल्ब ऐवट क्ररनतीन मजरिय इ हिन्द सन १८७० ई० (नम्बर र मुनद्र र सन १८७० ६०) [ऐक्ट हाय आम-जिन्द २ ।]

र उस खारे या और शे के नेस्त औं नाहर करने के हुनग देते के इन्तिय र के बारे भ निमकी निस्ता तहत दक्ष २०२—२०५ सुन्ते जुमें हो नृत्त हो—मलाइनःतल्ड मण एक र ज्ञापित इ क्री-लागे एन १८९८ ई० ( एक्ट - मुसदर उ रच १८९८ ई० ) "

सन १८६०६०।] मजमूझःइ ऋवानीने ताजीराते हिन्द्। १३७

( राब १४-उन जुमें के नयान में जो आम्म इ रालायक की प्राक्तियत और सलामती और आसाइश और इया और खादात पर मुश्रस्मर हैं-दक्षश्चात २७४-२७५।)

निकाले जो मुजिर बना दीगई हो या पुजिर होगई हो या ऐसी हालत में हो कि खाने या पीने के काबिल न हो यह जानकर या इस अमर के बावर करने की वनह रखकर कि शे मजकूर खाने या पीने के लिये मुजिर है तो शास्त्र मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र की सजा दी जायेगी जिसकी मीत्राद छः महीने तक होसक्ती है या जुमीने की सजा जिसकी मिकदार एक हज़ार रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी।

दफ: २०४—जो कोई शास्त किसी द्वाय गुफरिद या गुरक्व दवाओं में ऐसी तरह से आमेजिश करे कि उस के जरीये से उस द्वाय गुफरिद करनी में ऐसी तरह से आमेजिश करे कि उस के जरीये से उस द्वाय गुफरिद करनी में या गुरक्व की तासीर कम करदे या उसका अमल बदल दे या उसकी मुजिर बनादे इस नीयत से या इस अमर के इहितमाल के इस से कि वह किसी मुआलिजे के लिये इस तरह से विक्रजाय या काम में आये कि गोया उसमें आमेजिश नहीं हुई तो शस्त मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैदकी सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दः महीने तक होसक्ती है या जुमीने की सजा जिसकी मिकदार एक हजार रुग्ये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दीजायेंगी।

द्फः २७५—जो कोई श्रांत्स यह जानकर कि किसी द्वाय आमेजिश की मुफरिद या मुरक्कव में ऐसी तरह पर आमेजिश की गई है कि उसके हुई दवाओं सवब से उसकी तासीर कम होगई या अमल बदल गया या वह मुजिर वना दीगई है उसको वेचे या मारजे वे में रखे या वेचने के लिये निकाले या दवाखाने से मुआलजे के लिये ऐसी दवा की हैसीयत से जिसमें आमेजिश नहीं की गई तकसीम करे या किसी श्रांदस से जो उस आमेजिश से वाकिफ नहीं मुआलजे के लिये उसका इस्ति-अमाल कराये तो श्रांदस मज़कूर को दोनों किसमों में से किसी किसम की केंद्र की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद छः महीने तक होसकी है या जुमीने की सजा जिसकी मिकटार एक हजार रुपये तक होसकी है या दोनों सजायें दी जायेंगी।

<sup>ै</sup> मुलाहक तलब सकः १३४ का पटनोट २।

(वन १४-उन जुर्मों के बयान में जो आन्माः खळायक की आफियत और सलामती और आसाइश और हया और सादात पर ग्रुश्रस्तर हैं-दक्षात २७६-२७९।)

किसी दव को दफ: २७६ — जो कोई शाल्स किसी दवाय मुफरिद या मुस्कव की किसी और को किसी और दवाय मुफरिद या मुस्कव की हैसीयत से जान वूभ-वा मुस्कव कर देचे या मारिज़े वे में रखे या वेचने के लिये निकाले या दवा की हैसियत खाने से मुझालजे के लिये तकसीम करे तो शहरस मजकूर को दोनों

से बेचना

कर देचे या मारिज़े बैं में रखे या वेचने के लिये निकाले या दवा-खाने से मुझालजे के लिये तकसीम करे तो श्रृद्ध मंजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीझाद छ: महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सज़ा जिसकी

मिक्कदार एक हज़ार रुपये तक होसकती है या दोनों सज़ायें दीजायंगी।

इसम चरमे

या होज़ के जाम के पानी को विलाइरादः खराव या गदला करे इस तरह पर कि

पानी को उसको ऐसा करदे कि जिस मतलव के वास्ते वह हस्वे मामूल काम

पानी की उसको ऐसा करदे कि जिस मतलव के वास्ते वह हस्ये मामूल काम गदला करना। में आता है जैसा था वैसा उसके लायक न रहे तो श्राह्स मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र की सजा दीजायगी जिसकी मीआद तीन महीने तक होसकती है या जुमीने की सजा जिसकी मिकदार पांचसों रुपये तक होसकती है या दोनों सज़ायें दीजायंगी। इवा को मुक़िरे दफ: २७८—जो कोई श्राह्स किसी जगह की हवा को वित

हवा को छितिर दे पे दे प्रिंग स्प्रिय करदे इस तरह पर कि वह उन लोगों की सेहत के लिये सिहत करना। इरादः फासिद करदे इस तरह पर कि वह उन लोगों की सेहत के लिये सुजिर हो जो उपूमन उसके कुर्व में वूद आं वाश रखते या कारोशर करते हों या किसी गुजरगाहे आम से होकर आमद आ रखते रखते हों तो शहर मजकूर को जुमीने की सजा दी जायेगी जो पांच सो रुपये तक होसक्ता है।

दफ: २७६ — जो कोई श्रांट्स किसी शारेच चाममें ऐसी वेडह चाम पर वे तियाती या गफलत से कोई गाड़ी चलाये या सवार होकर निकले हहितयाती से कि उससे इन्सान की जान को खतर हो या किसी दूसरे शल्स की गाड़ी चलागा ज़रर या नुक़सान पहुंचने का इहितमाल हो तो श्रांट्स मजक़र की होकर होनों किस्मों में से किसी किस्म की कैंद्र की सजा ही जायेगी निकलना। जिसकी मीजाट छः महीनेतक होसकती है या जुमीने की सजा जिसकी मिक्रदार एक हजार रुपये नक होसकती है या होनों सजायें टीजायेगी

( बात १४ - उन जुपों के बयान में जो झाम्म इ ख़लायक की आफियत और सलामनी ओर आसाइज और हया और झादात पर मुअस्सर ६-दफ़्सात २८०-२८४। )

दफ: २ ८० - जो कोई शरूस किसी मर्कवेतरी को इस तीर पर वे इइ नियाती वे इह तियाती या गफलत से चलाये कि उससे इन्सान की जान को से मर्कवेतरी खतर हो - या किसी और शरूस को जरर या नुक्त्सान पहुंचने की इह तिमाल हो तो शरूस मजफूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र की सजा दी जायेगी जिसकी मीज्याद छ: महीने तक हो सकती है या जुमीने की सजा जिसकी मिकदार एक हजार रुपये तक हो सकती है या दोनों सजायें दी जायेंगी।

दफ: २ = १ — जो कोई श्रांत्स भूठी रोशनी या भूठा निशान हुठी रोशनी या पानी पर तैरने वाला निशान दिखलाये इस नीयत से या इस या हुठा श्रमर के इहतिमाल के इत्म से कि उस दिखलाने के सवव से किंसी निशान या मक्षेत्रतरी के चलाने वाले की गुमराह करे तो शांत्स मजकूर को दोनों वाला निशान किसमों में से किसी किस्म की कैंद्र की सजा दी जायेगी जिसकी दिलाना। मीज्ञाद सात वरस तक हो सकती है या जुमीने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

द्फ: २८२—जो कोई शरूटस पानी की राह से किसी शरूटस को किसी बाद्स किसी मर्जवेतरी में जब कि वह मर्कवेतरी ऐसी हालत में हो या इस को पानी की कदर लदा हो कि जसमे जस शरूटस की जानको खतर हो जान बुसा पर गैर मामूल कर या गफलत करके अजूरे पर लेजाय या लिवा लेजाय तो शरूटस या हद से मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दी ज़ियाद लदे जायेगी जिसकी मीज्याद छः महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की हुये पर्कवेतरी सजा जिसकी पिकदार एक हजार रुपये तक होसक्ती है या दोनों में लेजावा सज़ायें दी जायेगी।

द्फः २ = ३ — जो कोई शहल किसी फेल के करने से या किसी खुर्मी या माल की निस्वत जो उसके कब्ज़े या इहतिमाम में हो निगहडाशत तरी की काम तर्क करने से किसी शारेक क्याम या मराकिवे तरी की क्याम राह दर गह पर खनरः किसी शहल को खतरः या मुजाहमत या नुक्तसान पहुंचाये तो या मुजाहमा शहल मजकर को जुमाने की सजा दीजायेगी जिसकी भिकदार दो परचाना। सो रुपये तक होसकती है।

द्फः २ = 8 - जो कोई शाल्स किसी जहरीले मादे से कोई फेल जहरीठे मादे ऐसी वे इहिनगती या गफलनके साथ करे जिससे इन्सान की जान वा निनंदर ( नाम १४-उन जुमों के मयान में जो द्यान्मः स्वलायक की आफियत और सलामती ध्यीर आसाइश और इया और खादात पर मुश्रस्तर हैं-दफद्यात २=५-२८६।)

को खतर हो या किसी और शास्त को जरर या नुकसान पहुंचने का इहतियाल हो-

तगाकुछ

करना ।

या किसी जहरीले मादे की निस्वत जो उसके पास हो जान व्स कर या गफलत करके ऐसी निगाह दाश्त तर्क करे जो उस खतरे के दफ़ैचः के लिये जिसके पहुंचने का इहतिमाल इन्सान की जान को उस जहरी छे मादे से है काफी हो-

तो शरूस मजक्र को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैंद्र की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीस्माद छः महीने तक होसक्ती हैं या जुमीने की सज़ा जिसकी मिक्रदार एक हज़ार रुपये तक होसकी हैं या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

वाग या जात- दफ़: २ = ५ — जो कोई श़रूस आग या किसी आतशगीर मारे शगीर मारे की से कोई फेल ऐसी वेइहतियाती या गफलतके साथ करे जिससे इन्सान शिह्मन तगा- की जान को ख़तर हो या जिससे किसी और श़रूस को जरर या गुल गरना। नुझसान पहुंचने का इहतिमाल हो—

> या किसी आग या किसी आतशगीर मादे की निस्वत जो उस के पास हो जान बूभ कर या गफलत करके ऐसी निगह दाश्त तर्क करे जो उस खतरे के द्किन्धः के लिये जिसे के पहुनंने का इहित्माल इन्सान की जानको उस आग या आतशगीर मादे से हैं काफी हो

> तो श्रात्स मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र की सजा दी जायेगी जिसकी मीजाद छः महीने तक होसक्ती हैं या जुमीने की सजा जिसकी मिक्कदार एक हजार रुपये तक होसकी हैं या दोनों सजायें दी जायेंगी!

महते दर- दुप्तः २८६ — जो कोई शुद्ध्य भक्त से उड़ जानेवाले किमी मारे जाने को ते कोई फेल ऐसी वेटहतियाती या गफ़लत के साथ करे जिसमें गरे को किसी जान को खतर हो या जिससे किसी दूसरे शुर्म्स की क्या उ लन १८६०ई०] मजमूच्यः इ क्रवानीने ताजीराते हिन्द । १६६

( बाब १४-उन जुमें। के बयान में जो साम्मः एवरायक की साक्रियत और सलामती और आसाइश और ह्या और स्वादात पर मुश्यस्तर है-दक्षधात २८७-२८८।)

या भक से उड़ जाने वाले किसी माद्दे की निसवत जो उसकी पास हो जान वृक्ष कर या गफलत करके ऐसी निगहदारत तर्ककरे जो उस खतरे के दफैं अर के लिये जिराके पहुंचन का इहतियाल इन्सान की जान को उस अक से उड़ जाने वाले गाद्दे से है काफी हो-

तो शह़स मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किरम की कैंद्बी सजा दी जायेगी जिसकी भीचाद छः महीने तक होसकती हैं या जुमीने की सजा जिसकी मिक्कदार एक हजार रुपये तक होसकती हैं या दोनों सजार्ये दी जायेंगी।

दफ्तः २८७-जो कोई श्रात्स किसी कल से कोई फेल ऐसी कल की नि-वेइहतियाती या गफलत के साथ करे जिससे इन्सान की जान को स्वत तराष्ट्रक खतर हो या जिससे किसी दूसरे शावस को जरर या नुक्षक्षान पहुंचने करना। का इहतिमाल हो-

या किसी कल की निसवत जो उसके पासहो या उसके इहित-याम में हो जान बूक्त कर या गफलत करके ऐसी निगहदाशत तर्क करे जो उस खतरे के दफैनाः में जिसके पहुंचने का इहितमाल इन्सान की जान को उस कल से हैं काफी हो-

तो शह्स मज़कूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैट् की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीत्राद छः महीने तक हो सकती है या जुमीने की सज़ा जिसकी मिक्कदार एक हज़ार रुपये तक होसकती है या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

द्फः २ द्रद्र- जो कोई शृद्ध किसी इगारत के मिस्मार करने या इमारत के भरम्मत करने में उस इमारत की निस्वत ऐसी निगहदारत जान वृक्त मिरमार करने कर या गफलत करके तर्क करे जो एस खतरे से जिसके पर्हुचने का मरम्मत करने इहितमाल इन्सान की जान को उस इगारत या उसके किसी जुज के की निरवत गिरने से हैं काफी हो तो शृद्ध मजन् को दोनों किसमों में से किसी तगापुल किस्म की कैद की सजा दीजायेगी जिसकी भीगाए हा पहीने तक करना।

राहुश शिताब

रेगरह का

( व.व १४-उन जुमा के वयान में तो आम्मःइ खलायक की आफ्रियत और सलापती वोग् आसाइश ओर हया और आदात पर मुजस्सर हैं-दफ्तआत २८९-२६२।)

होसक्ती हैं या लुमीने की सज़ा जिसकी मिकदार एक हजार रुपये नक होसक्ती हैं या दोनों सजायें दी जायंगी।

हेगा नी द्फ़: २८८-जो कोई श्रात्स किसी हैवान की निस्वत जो उसके निस्वत तमाः पास हो जान वूक्त कर या गफलत करके ऐसी निगहदास्त तर्क करे फुल करना। जो इन्सान की जान के खतरे या जररे शदीद के अंदेशे के दफैंअ के लिये जिसके पहुंचने का इहितमाल उस हैवान से है काफी हो तो शरूल मजकूर को होनों किस्मों में से किसी किस्म की कैंद की सजा दी जायेगी जिसकी मीचाद छः महीने तक होसक्ती है या हुमीने की सजा जिसकी मिकदार एक हजार रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजाये दी जायेंगी।

गजाय अमर दफः २६०-जो कोई श्रद्ध किसी ऐसी हालतमें किसी अमर बाइमे तक्तलीफ वाइ से तकलीफे ज्याम का मुत्रिकव हो जिसकी पादाश में इस मजपूरे झाम उन सूरतों की क से कोई और सजा मुझरयन नहीं है तो शख़्स मजकूरको दुर्माने में कि जिनमें जैंग तरह पर की सजा दी जायेगी जिसकी मिकदार दो सौ रुपये तक होसदती है। हुक्म नहीं है।

द्रफः २८१ - अगर कोई श्रद्ध किसी अगर वाइसे तकली के श्रमरे वाइसे तक्लीफ के चाम का इचादः करे या उसे करता रहे जिसको किसी ऐसे सकारी न करते रहने मुलाजिम की जानिव से उस अमरे वाइसे तकलीफ के इचादःन करने की हिदायत या उसे न करते रहने की हिटायत होचुकी हो जो ऐसी हिदायत पाकर उसे वरने रहना।

नाकिज करने का इिल्तियारे जायज रखताहों तो शब्स मजकूर की केंट महज की सजा दी जायेगी जिसकी भीचाट छः महीने तक री सन ते हैं या जुमीने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी। दफः २६२-नो कोई शरहस कोई फुहुश किताव या रिसालः

या तहरीर या तसवीर सादः या रंगदार या श्वीह या मूरत वेचे ग पना वत्तर । प उन ने भी नकलें। के नेस्त ओ नाहुत करने के हुपम दोके इतित्यारके मारे में निर्देश निम्बत तहने दक्षः २०२ या दक २०३ के सुन्त तर्ग हो पुका हो — अलाहजाः तलव मनद्रिया जापित - क्रीमर्गा सद १८९ : ई० (मेन्ड २ मनदर ३ सद १८५८ र०) भी दक्त । १३ [ ] 752 7 77 4 (page = ]

सन १=६०ई०] मजमूचाः इक्वानीने ताजीराते हिन्द । १४१

( नान १४-उन जुमें। के नयान में जो जाम्मःइ ख़यालक की ऋाक्रियत और सलामती न्योर आसाइश और ह्या और छादात पर मुअस्तर हैं-दक्षश्चात २९३-२९४। )

वांटे या वेचने या किरायः पर चलाने के लिये दूसरे मुल्क से लाये या छापे या अमदन् आम्मः रालायक्त को दिखलाये या ऐसा करने पर इक्तदाम करे या ऐसा करने को खुद कहे तो शख़्स मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मी आद तीन महीने तक होसकती है या जुमीने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

मुस्तसना—इस दफः का हुक्म उस श्वीह को शामिल न होगा (तशीं हुई हो या खुदी हुई या रंगदार वनी हुई हो या श्रीर तरह पर वनाई गई हो) जो किसी मन्दिर के ऊपर हो या अन्दर या किसी ऐसी गाड़ी के ऊपर हो जो बुतों के लेजाने के वास्ते इस्ति-अमाल की जाती हो या किसी मज़हवी गरज के लिये रखी या इस्तिश्रमाल की गई हो।

दफ: २६ ३ - जो कोई शास्त कोई ऐसी फुहुश किताव या फुहुश विताव कोई और शै जो दफ: इ अर्लीरे मज़कूर: इ वाला में मुसरे: हुई वेचने वेगेर: को या वांटने या आम्मः खय लक को दिखलाने के लिये अपने पास दिखाने के खिता हो तो शास्त मज़कूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की लिये पास किंदे पास किंद की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीआद तीन महीने तक होसकती रखना। है या जुमीने की सज़ा या दोनों सजाय दी जायेंगी।

द्फः २६८ — जो कोई शख़्स औरों के रंज पहुंचाने को — फुहुश अक-(अलिफ) कोई फुहुश फेल आय्मः इ खलायक की आयद ओ आह और रफ़त की जगह में करे-या

(वे) त्राम्मः इ खलायक की आमद ओ रक्त की जगह में या उसके क्ररीव कोई फुहुश गीत गाये या कोई फुहुश शेर पढ़े या फुहुश वार्ते वके—

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> मुलाइज्ञ. तल्ब सफ १४० का फुट नोट।

र दक्तः इहाजा असल दफ २९४ की जगह हिन्द के फोजदारी आहेन के तमीम काने वाले ऐक्ट सन १८९५ है० (नम्बर ३ मुसदा ३ सन १८९५ है०) जी दफ. ३ के जीये से काया वी गई [प्रेक्टइाय आग-जिस्द ६]

( द 4 १४-इन इमें के दयान में को कान्य इ इहरायक की लाफ़ियत लीर स्पर्न कीर आहाररा और हया और दादात पर मुशस्कर है-दक्तः २९४ ( शक्षिक )-ही वाद १२ रन दुमें के दयान में को मज़हद से मुत्रव्यक्ति है-दक्तः २६४ । )

जसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैंद्र की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीन्याद तीन महीने तक होलक्ती है या जुमीने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेगी।

चिद्वी हातने के दप्ततर का रखना। दफ़: २ 8 9 - ( यालिफ ) - जो कोई माल कोई दफ़तर या मकान दगरज ऐसी चिट्ठी डालने के रन्ने जिसकी इजाजन सकीर से नहीं है तो उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र की सजा दी जायगी जिसकी मीन्याद हा महीने तक होसक्ती है या हुमीने की सजा या दोनों सजायें दी जायेगी।

और जो कोई श्रांस किसी दाकिन्यः या इत्तिफाक के वद् पर जो निरुद्दत या तव्यल्लुक किसी टिकट या कुरः या नम्दर या हिन्दसः से ऐसी चिट्ठी डालने में रखता हो किसी श्रांस्त की ननिष्ठनत के वास्ते कुत्र रुपया अदा करने या कोई समयाय हवाले करने या किसी फेल के व्यस्त में लाने या किसी फेल के करने व देने के लिये कोई तजवीज मुस्तहर करे उसकी जुफीने की सजा होगी जो एक हजार रुपये तक हो सनती है।

### वाव १५।

उन जुमें। के दयान में जो मजहब से छुनच क्रिक हैं।

विश्वी कि इस दूर पुन्नों कोई सहन किसी इस द्वार या किसी हैं को के मजहन जो लोगों के किसी फिर्कें के मजदीक मुनवर्रक समक्षी जाती हो रहराव की तोहीन करे या मजरीत पहुंचाये या निजस करे उसके जरीये से लोगों के किसी फरने की नीयतसे या इस जमरके इहितमाल के नीयत से।

सन १८६०ई०] मजगूबाः क्रवानीने ताजीराते हिन्द । १४६

( माव १५ - उन जुमें के वयान में जो मज़हब से मुतत्र्वाहिक हैं - दफ स्थात २९६ - २९८।)

हत्म से कि लोगों का कोई फिर्कः उस खराव करने या मर्जरत पहुं किसी इनारत चाने या निजस करने को अपने मजहव की एक तरह की तौहीन गाह को समसेगा तो शाल्स मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की विकतान केंद्र की सजा दी जायगी जिसकी मीत्र्याद दो वरस तक हो सक्ती है निजस करना। या जुमीने की सजा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

द्फः: २६६ - जो कोई श्रांट्स विल इरादः किसी मजमे को मजम इ ईजा पहुंचाये जो मजहबी इवादत या मजहबी रस्मों के अदा करने मज़हबी को में जवाजन मसरूफ हों तो श्रांट्स मज़क्र को दोनों किस्मों में से वाता। किसी किस्म की केंद्र की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद एक चरस तक हो सक्ती है या जुमीने की सज़ा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

द्फ्त: २६७-जो कोई श्राष्ट्रस किसी श्राष्ट्रस का दिल दुखाने क्रवरस्तानों या किसी श्राष्ट्रस के यजहव की तौहीन करने की नीयत से या इस विगर में मुदा- श्रामर के इहितमाल के इल्म से कि इस के ज़रीये से किसी श्राष्ट्रस का करना। दिल दुखेगा या किसी श्राष्ट्रस के मजहव की तौहीन हो भी-

किसी इवादत गाह या कवरस्तान या ऐसे मुकाम में जो अदाय यरासिमे तदफीन के लिये मुक्रय्यन हो या व मंजिला लाश की ददीचत गाह के हो—िकसी मुदाखलते बेजा का मुर्तिकव हो या किसी लाश इन्सानी की तजलील करे या उन शख़्सों को ईजा पहुंचाये जो अदाय मरासिमे तदफीन के लिये जमा हुये हों—

तो शख़्स यज़कूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र की सजा दीजायेगी जिसकी मीत्राद एक वरस तक् होसक्ती है या ज़ुमीने की सज़ा या दोनों राजायें दीजायेंगी।

द्फ: २६८ - जो कोई शख़्स सोच विचार कर मज़हव की सोच विचार

पर मज़हन
पर मज़हन
पर मज़हन
पर मज़हन
पर मज़हन
पर मज़हन
पर मज़म्य इ ज़ानित इ फ़ीजदारी सन १८९८ ई० ( ऐक्ट ५ मुसदर इ सन १८९८
की वानत
पर मजम्य इ ज़ानित इ फीजदारी सन १८९८ ई० ( ऐक्ट ५ मुसदर इ सन १८९८
की वेज २४% [ ऐक्ट हाय काम-जिल्द ६ ]-दरख़्म्स उस नीनते दौराने
मुक्कहम के कि जब अदालत की इजाज़त के निद्न राज्ञीनामः जायज्ञ नहीं है मुलाइज़ः
रिष्ट मजम्य इ मज़क्र की दफ मजब्र की दफ इ तहती ( ५ )।

दिल दोलने की नीयतसेवात वैगर करना।

(बाब १६- उन जुमें। के बयान में जो जिन्म इन्तान पर मुश्रस्तर है- दक्त. २९९।) निसवत किसी शरूट्स का दिल दोखने की नियत से कोई वात कहें या कोई आवाज़ निकाले जिसको वह शरूट्स सुन सके या उस शरूट्स के पेश नजर कोई हरकत करे या कोई शै उसके पेशे नजर रखे तो शरूट्स मज़कूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद एक वरस तक हो सक्ती है या जुमीने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

# बाब १६।

उन जुमें। के वयान में जो जिस्म इन्सान पर मुश्रस्सर हैं। उन जुमें। के वयान में जो इन्सान की जान पर मुश्रस्सर हैं।

इत्रेडे इन्सान सुस्तव्ज्ञमे सज्जा द्फः २६६ — जो कोई शख़्स किसी फेल के इर्तिकाव से हलाकत का वाइस हो इस नीयत से कि हलाकत वकू में आये या इस नीयत से कि ऐसा नुक्रसाने जिस्मानी वकू में आये जिससे हलाकत होजाने का

उन जुमीं की इतिला के पहुचाने की पावन्दी के बारे में जो दफः ३०२ या ३०२गा ३०४ की रुत्ते क्राविले सज़ा हैं मुलाइज़ तलव मनमूख इ ज़ाबित इ प्नेजदारी सन १८९८ ६० ( ऐक्ट ५ मुसदर ह सन १८६८ ई० ) की दफ ४४-नीज़ मुलाइज़ तलव ( इन जुमों के बार में जो दफः ३०२ या ३०४ की रुत्ते क्राविले सज़ा हे ) मजमूख इ मज़्न्र की दफ ४५-और ( दरवार इ कतले क्रायद और क्रतल इन्सान मुस्तल्जम सज़ा न इहे क्रतले ख्रमद तक न पहुचवा हो ) मजमूख इ मज़कूर की दफः ४५ जैसी कि उत्तरी तमींमें दमी के लिये अपर वर्मी के नाओं के रेग्लेशन सन १८८७ ई० ( नम्बर १८५ ई. सदर इ सन १८८७ ई० ) की दफ ४ के ज़रीये से-और लोअर वर्मी के गार्थों के ऐका सन १८८९ ई० ( नम्बर ३ मुसदगःइ सन १८८९ ई० ) की दफ ५ के ज़रीये से हैं। है [ छना मजमूख इ क्रवानीने वर्मी मतवृज्ञःइ सन १८६६ ई० में ]।

दरवार सज्ञायता वियान के अपर वर्मा में जरायमे मुसर्र इ दफ्छात २०२ ओ ३०४ ओ २०७ की पादाश में मुलाइजः तल्व वर्मा के आईनों के एवट सन १८९८ र (नन्तर १३ मुसदा इ सन २८९८ ई०) की दफ ८ (३)(वे) और ज्ञमीय २ [गामूच १की नीन वर्मा मत्रमूक इ सन १८९९ ई०]।

द्रवार इ सज्ञा वरादारा जरायम तहते द्रमञ्चात ३०२ ओ ३०४ ओ २०७ ओ १०८ के जिनकी तहकीक्रात पजाब के जिल्ह सहदी या विलोक्तितान में क्जिंगि के सर्दारान के अमल में आये मुलाहज्ञ. तल्ल पंजाब के सहदीजगयम के रेटलेशन हने १८८७ ई० ( नम्बर ४ मुसदर-इ मन १८८७ ई० ) की द्रम. १४ [ उनी मदम्बर मार्गिन प्राचीन प्राचीन मन्त्राः सन १८८८ ई० के समह २९६-और मनमञ्चार का

(वान १६-उन जुमें के वयान में जो जिस्म इस्तान पर मुअस्तर हैं-दफः २९९।) इहतियाल है या इस इन्म से कि शालिवन उस फेल के करनेसे वह हलाकत का दाइस होगा तो वह शाल्स जुम कतले इन्सान मुस्तल-चमे सज़ा का मुतकिव है।

## तमसीलें।

( त्रलिक ) ज़ेद किसी सार पर करिया और घास पूस पाट दे इस नीयत से कि उसके ज़िये से इलानत का बाइस हो या इस इल्म से कि उसके ज़रीये से इलाकत होनेका इहित-माल है और बकर उसकी सख़त ज़गीन सगझ कर उस पर चले और उसमें गिरकर इलाक होजाय तो ज़ेद इतल इन्सान मुस्तलज़गें सज़ाके ज़र्भका मुर्तिकिव हुआ।

(वे) ज़ैद यह जानता हो कि वकर किसी झाड़ी के पीछे है और 'सनर यह न जानता हो और फ़ेद समर को उस झाड़ी पर वन्दूक चळाने की तहरीक करे इस नीयत से या इस अमर के इहितियाल के इत्म से कि वह तहरीक वक़र की हलाकन का बाइस होगी-स्नमर बन्दूक चलाये और वक़र को हलाक करे-तो इस सूरत में मुमिकिन है कि स्नमर किसी खर्म का मुज रिम न हो मगर ज़ेद कत ल इन्सान मुस्तल ज़म सज़ाके ज़र्मका मुत्तिक हुआ।

(जीम) ज़ैद किसी मुगी को मारने और चुराने की नीयत से मुगी पर बन्दूक चलाये और बकर को जो किसी झाड़ी के पीछे हो हलाक करे-और जैद को यह न माल्प हो कि बकर वहाई –तो इस स्रत में जैद कतल इन्तान मुस्तलज़म सज़ाके खर्म का मुजरिम न होगा गो वह एक फ़ेल नाजायज़ करता था क्योंकि उसने बकर के मारडालने की नीयत नहीं की थी और न उसकी यह नीयत थी कि ऐसे फेल के करने से जिससे वह जानता था कि हलाकत होजाने का इहतिनाल है हलाकत का वाइस होजाये।

तशरीह १ - जो कोई शरूस किसी और शरूस को जो किसी आरजे या मर्ज या जो अके जिस्मानी में मुबतिलाहो नुकंसाने जिस्मानी एहुँ चाये और उसके जिस्ये से उसकी हलाकत की ताजीलका वाइस हो तो शरूस मजकूर उसकी हलाकत का वाइस मुतसीवर होगा।

त्रशरीह २—जिस हाज में नुक्ताने जिस्मानी के सदत्र से हलाकत वाके हो वह शढ़स जो उस नुक्तसाने जिस्मानी का टाइस है उस हलाकत का टाइस मुतसौंवर होगा गो मुनासिव तटवीरों और जाकेलान इलाज की तरफ रुज्ञ करने से उस हलाकत की रोक हो सक्ती थी।

तश्रीह 3—िरहमे मादर में किसी वचे की हलाकत का वाइस होना कतले इन्सान नहीं है मगर किसी जिन्दः वचे की हला कतका वाइस होना कतले इन्सान मुस्तलज़मे सज़ाकी हदतक पहुँच सक्ता है अगर उस वचे का कोई जुज़ रिहम से वाहर निकलग्राया हो गो उस वचे ने सांस न लिया हो या तमाम श्रो कमाल पैदा न हुआ हो।

कतले इन्साने मुस्तलज़मे सज़ा क्रतले च्यमद होगा।

पहली-अगर वह फेल जिसके वाइस से हलाकत वाके हुई इस नीयत से किया गया कि इलाकत का वाइस हो-या-

दूसरी—श्रगर फेल ऐसे नुकसाने जिस्मानी के पहुंचाने की नीयत से कियागया हो जिस से मुजरिम के इलम में श्रांट्स गजन रसीदः के हलाक होने का इहतिमाल है—या—

तीसरी-अगर फेल किसी श्राइस को नुकसान जिस्मानी पहुं-चानेकी नीयत से किया गया श्रीर वह नुक्रसान जिस्मानी जिसकी पहुंचाना मक्तसूद था तवीश्चत की श्रादत मामूली के मुवाफिक योने श्रादतन हलाक करने को काफी हो—या—

चौथी-श्रगर वह शख़्स जो उस फेल का मुर्तिकव है या जानता हो कि वह फेल ऐसा शिहत से खतरनाक है कि श्रगलवन हलाकत या ऐसे नुक्तसान जिस्मानीका वाइस होगा जिस से हलाकत वाक्ते होनेका इहतिमाल है श्रोर उस फेल के इतिकाव में हलाकत का रातरः या नुक्रसान मजक्रस्सद्र का खतरः पैदा करना महन विला वजः हो।

## तमसीलें ।

( अलिफ्न ) जेद मकर के मारवालने की नियत से उस पर बन्दूक चलाये और बहर दम समन से मरताय तो ज़ैद कन्छ कमद का मुर्तिकन हुआ।

# सन १८६०ई०] मजमूत्रमःइ क्रवानीने ताजीराते हिन्द । १४७

( बाब १६-उन जुर्गे के बयान में जो जिस्म इन्सान पर मुअस्सर हैं-दफ्रः ३००।)

- (वे) ज़ैद यह जानकर कि वकर ऐसे मर्ज में मुन्तिला है कि एक फ़र्न से उसके हलाक होजान का इहितमाल है ज़कसान जिस्मानी पहुचाने की नीयत से नक्रर को मारे और नक्रर उस ज़र्न के सबब से मरजाय-तो ज़ैद क़तल अमद का मुजरिम होगा गो ऐसी ज़र्न तवीश्रत की झादत माहूद: के मुवाफ्रिक यानी आदतन किसी तन्द्रदस्त शक्रस की हलाकत के बाइस होने को काफ्री न होसके लेकिन अगर ज़ैद यह न जानताही कि नक्रर किसी मर्ज में मुवातिला है और उसके ऐसी ज़र्व लगाये जो तबीक्षत की आदत माहूद: के मुवाफ्रिक यानी आदतन किसी तन्द्रदस्त शक्रस की हलाकत के बाइस होने को काफ्री न होसके—तो इस सूरत में ज़ैद क़तल झमद का मुजरिम न होगा अगर्चे उसने ज़क्रसान जिस्मानी पहुँचाने की नियत की हो बशर्ते कि हलाक करना या ऐसा ज़क्रसान जिस्मानी पहुँचाना उसकी नीयत में न था जो तबीक्षत की झादत माहूद के मुवाफ्रिक यानी झाद-तन् हलाकत का बाइस होसक्ता है।
- (जीम) जैद तल शर या लठ से बकर को क्रसदन् ऐसा ज़क्रम पहुचाये जो तबीक्षत की आदिते माहूद के मुवाफिक याने आदतन् किसी आदिमी के हलाक करने को काफी होता है और बक्तर लस ज़क्रम के सबब से मरजाय तो इस सूरत में केंद्र क्रतले अपद का मुजरिम होगा गो बक्तर का हलाक करना उसकी नीयत में न था।
- (दाल) जैद लोगों के एक ग़ोल पर महज़ बिला वजह भरी हुई तोप चलाये और उनमें से एक को हलाक करे तो जैद क़तले ख़मद का मुजरिम होगा गो पहले से फिक्र करके उसने किसी ख़ास शख़्स के हलाक करने का इरादः न कियाहो।

सुस्तसना १-कतले इन्सान मुस्तलज़मे सज़ा कतले अमद जबिक कृतले न होगा जब कि सख़्त ओ नागहानी वाइसे इश्तिआले तबआ के इन्सान सबब से मुजरिम को अपने जब्त करने की कुदरत न रहे और वह सज़ा कृतले उस शख़्स को हलाक करे जिसने वह बाइसे इश्तिआले तबआ अमद नहीं है। दिलाया हो या गलती या इतिफाक से किसी दूसरे शख़्त की हलाकत का वाइस हो।

अपर लिखा हुआ मुस्तसना नीचे लिखी हुई शर्ती से मश्रूकत होगा:-

पहली-यह कि मुजरिम खुद उस वाइसे इश्तिमाले तव मका तालिव न हुआ हो या विलइरादः इस गरज से उस वाइसे इश्तिमाले तवम का मुहरिक न हुआ

<sup>े</sup> दरनारः तञ्चल्छक्र पिजीर होने इन शर्तों के नाइसे हरितद्याले तनक पर ज़रर पहुचा है की मूरत में-मुलाइज़ तलन मानाद की दफ: ३३६ की तश्मीह ।

( बाब १६-डन जुमें के ब्यान में जो जिस्म इन्हान पर मुअस्हर हैं-इफ: ३००।) हो कि उसे किसी शास्त्र के हलाक करने या उस को गजन्द पहुंचाने की वजह होजाय।

टूसरी-यह कि वह वाइसे इश्तिचाले तवच ऐसे अगर वे सबव से न दिलाया गयाहों जो कानून की तामील में किया गया है या जिसको किसी सकीरी मुला जिमने अपनी सकीरी मुलाजिमी के इस्तियारात वे निफाजे जायज में किया है।

तीसरी-यह कि वह बाइसे इश्तिचाले तवच किसी ऐसे या सर के सवय से न दिलाया गयाहो - जो इस्तिहकाको हिफाजते खुद इख़ितयारी के निफाज़े जायज में किया गयाहै।

तश्रीह-यह बात कि आया वह बाइसे इश्तित्राले तक बाके में ऐसा सख़्त थ्रो नागहानी था या नहीं कि उससे उस दुर्भ का कतले अमद की हद तक पहुंचना रुक जाय एक अगरे तन कीह तलव है।

## तमसीलें।

(अकिफ) जिद रालव इ शेज में को वकर के दिलाये हुये वाहते इहितझाले तन्हें के सबव मुहनझाल होगया हो वक्तर के तिष्ठ हामिद नाभी को फ़रदन् हलाफ करे ते पह लतले अगद है क्योंकि वह बारते इरितझाले तनसा तिष्ठ्ल ने नहीं दिलाया था और उन तिफ़्ल की हलाकत इत्तिफ़ाक या शामत से किसी ऐसे फ़ेल के करने में बाक़े नहीं हैं। जिसका सबव वह बाहने इरिनझाल तनझ हुआ हो।

(वे) मक्कर जिद को सकत और नागहान बाहसे इश्तियाले तबक्क दिलये और कैंद उन बाहसे इश्तियाले नदक्क के होते ही बकर पर तपच चलाये और खालिद के हुत कि वाने की न उसकी नीया हो और न इस अपर का इहितपाल उनके इल्म ने ही कि ने इतिहित की हलाक करें जो उनके पास लड़ा है मगर नज़र नहीं आता और जद गार्टि को हलाक करें नती इम एरत में जिद कानल खामद का मुर्तिकव नहीं हुआ बल्कि विक्र के इस्तान मुन्तवाक से सजा दा।

( वाव १६-उन अमें के वयान में जो जिस्म इन्सान पर मुअस्सर हैं-दफ्त ३००।)

- (दाल) जैद वक़र के रूबरू नी मिनस्ट्रेट है गवाह के तौरपर हाजिर हो और वकर यह कहे कि मैं जैद के इजहार के किसी एक छफ़्ज पर भी एतिमाद नहीं करता और जैद ने हलफ़दरोगी की और जद इन वार्तों से दफकातन गैज़ में आजाय और बक़र को हलाक करे तो यह कतले छापद है।
- (हे) जैद वकर थी नाम मड़ोइने का इक़दाम करें और वक़र इस्तिहमाके हिफ़ाजते ख़ुद इलितयारी के निफ़ाज़ में जैद को इस लिये पकड़ ले कि उसकी यह हरकत रोके और जैद इम सबय से दफअतन् ग़ेंजे शदीद में आकर बक़र की हलाक करें तो यह क़तले झमद है क्योंकि वह बाहते हिश्तभाले नवश ऐसे अमर से दिलाया गया जो ईस्तिहक़ाक़ हिफ़ाज़ते ख़ुद इक़िनयारी के निफ़ाज़ में सरग़द हुआ।
- (वाव) ज़ैद वक्तर की मारे और वक्तर उस वाइसे इहितन्नाळ तवन के सवब से ग्रस्त इ शदीद में मर जाय और ख़ालिद जो करीव खड़ा हुआ हो इस नीयत से कि इस ग्रस्ते में जैद को वक्तर से हलाक कराने का मौक़ा मिल जाय वक्तर के हाथ में इस ग्रस्त से एक छूरी देरे और वक्तर उस छूरी से जैद को हलाक करे तो इस सूरत में ग्रमिकन् है कि वक्तर सिक्त क्वत के इन्सान गुस्तलका में सज़ाका मुर्तिक व हो मगर ख़ालिद क्तत ले अपदका मुर्तिक होगा।

सुरुत्तराना २-कतले इन्सान प्रस्तरूजमे सजा कतले अपद न होगा अगर पुजिस नेक नीयती से इस्तिहक्काक्रे हिफाजते खुद इच्छित-यारीये जिल्म या माल के निफाज में उस इख़्तियार से वह जाय जो उस को क़ालून की रूसे हासिल है और उस गज़न्द से जो उस हिफा-जत के लिये ज़रूर है जियाद: गजन्द पहुंचाने की पहले से कोई - फिक्र या नीयत न करके उस शख़्स को हलाक करे जिस के दफ्रैआ: में उस इस्तहकाक्रे हिफाजत को नाफिज करता है।

### तमसील ।

ज़िद बक्तर के कोड़े मारने का इक्टाग करे न इस तरह पर कि वक्तर को जररे शदीद पहुच और बफर तपचः निकाल ले और जैद उस इमले में इमरार करे और वक्तर नेक नीयती से यह समझ कर कि वह अरने तई किसी और तदबीर से कोड़े खाने से नहीं बचा सक्ता ज़ेंद को तपच मार कर हलाब करे तो बक्कर क्रतले श्रमद का मुर्तिकिव नहीं हुआ बरिक सिक्त करतले इन्सान मुस्त एक्नने रुज़ का।

खुरुतसना ३-कतले इन्सान पुरतलक्षमे सका कतले अमद न होगा अगर पुजरिम को सर्कारी पुलाजिम हो या किसी ऐसे सर्कारी पुलाजिम की मदद कररहा हो जो मखदलते आस्मः के इजरा के लिये चमल कररहा है उन इख़्तियारात से जो उसको क़ानूनकी रूपे हासिल हैं वढ़ जाय ख्रौर किसी ऐसे फेलके करने से हलाकत का वाइसहो जिस को वह नेक नीयती से जायज़ ख्रौर अपनी मन्सवी खिद्मतकी मुनासिव ख्रन्जाम दिही के लिये वहैसियत उस सकीरी मुलाजिमी के ज़रूरी सम-भता हो ख्रौर उस शख़्स से जो हलाक हुआ कुळ अदावत न रखताहो।

मुस्तसना ४-कतले इन्सान गुस्तल जमे सजा कतले अमद न होगा अगर पहले से फिक्र न करके नागहानी तनाजों के वाके होने पर वहालते गैज नागहानी लड़ाई में उसका इर्तिकाव हुआहो-और विदून इसके कि मुजरिमने उस अमलमें ना मुनासिव इस्तिफादः किया हो वे रहमी से या गैर मुस्त अमल तौरपर अमल कियाहो ।

त्रशिह-ऐसी सूरतों में यह अमर लिहाज़ तलव नहीं है कि इश्तिचाले तवच किस फरीक ने दिलाया या किसने पहले हम्ले का इतिकाव किया।

सुस्तसना ५-कतले इन्सान गुस्तलजमे सजा उस हालत में कतले अमद न होगा जब कि वह शृद्धम जो हलाक किया गया है अष्टारः वरस से ज़ियादः उमर का हो और अपनी रिजामन्दी से हलाक कियाजाय या हलाकत का खतरः उठाये।

### तमसील।

ज़ेद बकर से जितकी उमर अहारः बरस से कम है तमींब देकर बिल इसदः खुद इसी का रिनेकाव कराये तो चृक्ति इस सूरत में बकर कम उमरा के बारस से चपनी हलाइन की रिवत रिकामन्दी ज़ाहिर करने के झाविल न धा इस लिये ज़ेदने क्रतल अमदमें इसानतकी।

िम शहन का इलाक करना मक्र-पुद था उसके सिन्ना विस्ता कीर यो दा कारने के दान द्फ़: ३०१ — अगर कोई शरूटस कोई ऐसा अगर करने से जिस से उसकी यह नीयत हो या जिससे इस अगर का इहातिमाल उसके इल्म में हो कि वह हलाकत का वाइस होगा किसी ऐसे शरूटम की हलाकत का वाइस होकर कनले इन्सान मुस्नलजमे सजाका इर्तिकाय करे जिसकी हलाकन के वाइस होने की न तो उसने नीयत की न इम समर का इहातिमाल उसके इल्म में या कि वह उसकी हलाकनका सन १८६० ई० ] मजमूचाःइ कवानीने ताजीराते हिन्द ।

( वाब १६ - उन जुमें के बयान में जो जिस्म इन्सान पर मुअस्तर हैं -दफआत ३०२-३०४ (अलिफ्र )।)

वाइस हो तो यह कतल इन्सान मुस्तलजमे सजा जिस का वह ध्यान मुस्तल-मुजरिम मुतिकिव हुआ है उसी क्रिस्म का है जो उस हाल में जिमे सज़ा। होता जब कि मुजरिय उस शरूब्स की हलाकत का वाइस हुआ होता जिसकी हलाकत उसकी नीयत में था या इस अमर का इहतिमाल उसके इल्म में था कि उसकी हलाकत का वाइस होगा।

दुक्ता ३०२ - जो कोई श्रांट्स क्रतल अमद का मुतिकिवहो उस सज़ाय क्रतले को सज़ाय मौत या इब्स द्वाम वजवूरे दर्याय शोर की सज़ा दीजा- अमद। येगी और वह जुमीने का भी मुस्तीजिव होगा।

द्फ: ३०३ - कोई श्रात्म जिसकी निस्वत इब्स दवाम वजवूरे सज़ाय क्रतल दयीय शोर का हुक्म सज़ा सादिर होचुका हो कतले अमद का कवाई मुज-पुर्तिकिव हो तो उसको सज़ाय मौत दी जायेगी। कैदी हो।

द्फ:३०४-जो कोई श्रत्स ऐसे कतले इन्हान पुस्तलज़में सज़ाय कतले सजा का मुतकिव हो जो ऋतले अगद की इद को न पहुंचता हो तो इन्सान मुस्तळ-उस शास्त्र को हब्स दवाम वजव्रे दर्याय शोर की सज़ा दी जायेगी ज़में सज़ा जो या दोनों किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र की सज़ा दी जायगी तक न पहुचे। जिसकी मीम्राद दस बरस तक हो सक्ती है और वह जुभीने का भी मुस्तौजिव होगा वशर्तिकि वह फेल जिससे हलाकत वाक हुई हलाकत के वाइस होने की नीयत से या ऐसे नुकसाने जिस्मानी के वाइस होने की नीयत से किया गया जिससे हलाकत वाके होने का इहतिमालहै-

या दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीत्राद दस वरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी वशर्तिक फेल मजकूर इस इल्म से किया गया हो कि उससे हलाकत के वाके होने का इहातिमाल है मगर कुछ यह नीयत नहों कि उससे हलाकत वाके हो या ऐसा नुकसाने जि-स्मानी पहुंचे जिससे हलाकत वाके होनेका इहतिमाल है।

द्फ्तः ३०४ (अलिफ) - अगर कोई श्रात्स किसी वेइहतियाती गफलत करने या ग्रफलत के फेल से जो कतले इन्सान मुस्तलजमे सज़ाकी हदतक हे लाकती का कि दक्ष १०४ (अलिक्ष ) मजम्बाद क्रवानीने ताज़ीराते हिन्दके तर्णम करनेवाले ऐक्ट होना।

( वाव १६-उन जुमें। के वयान में जो जिस्म इम्सान पर मुअस्सर हें-दफझात ६०५-३०७।)

न पहुंचे किसी श्रत्स की हलाकत का बाइस हो तो उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दो वरस तक होसक्ती है या जुमाने की सजा या दोनो सज़ायें दी जायेंगी।

सजाय दी जायेगी खुर कुशी में ल्या 3 ० थ

खुर क्शी में दुर्झ: ३०५—अगर कोई शुद्ध जिसकी उमर अद्वारह दरस से किल्ल या कोई पस लूबल्हवास या कोई अक्ल की मस्वये कितरी या कोई मुतनश्शी खुदकुरी का इतिकाव करे तो कोई शुद्ध उस से स्वापत। जो कोई शुद्ध उस खुदकुशी के इतिवाद में इच्चानत करे उसकी सज़ाय मौत या हब्स द्वाय वडवूरे द्वीय शोर या ऐसी कैंद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीआद दस वसस से ज़ायद न हो और वह जुमीने का भी युस्तोजित्र होगा।

खुद कुशी में हफ़: ३०६ - अगर कोई शास्त ख़ुद कुशी का इतिकाव करे ती क्यानत । जो कोई शास्त उस ख़ुद कुशी के इतिकाव में इत्यानत करे उसकी दोनों किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र की सजा दी जायेगी जिसकी मीत्राद दस वरस होसक्ती है और वह जुमीने का भी

मुन्तौजिव होगा।

क्रिने इगद

दंफ: ३०७-जो कोई श्रांट्स कोई फेल ऐसी नीयत या ऐसे
का इन्दाम

इल्म से और ऐसी हालत में करे कि अगर यह उस फेल के जरीये से
हलाकत का वाइस होता तो कतल अमद का मुजरिम होता उसकी
दोनों किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र की सजा ही जायेगी

जरर पहुंचे तो मुजरिम या तो हब्स दनाम वस्त्रे दर्शय शोर का या स्य सजाका जो इस दफ्रः में पहले चयान कीगई है मुस्तोजित होगा। रत् १८७० हे० ( गम्बर २७ मुमदर इ सन १८०० हे० ) को दक्षः १२ के जरीर है

जिसकी मीत्राद दस वरस तक होसकी हैं और वह दुर्मने का भी

पुस्तोजिव होगा और अगर उस फेल के वाइस से किसी शास्त को

दासित की गई [ ऐवट हाय झाम की-िव्द २ ]।
दम मजमूझ इस्तानीन के बाव ८ ओ ५ ओ २३ उन ल्मों ने मृतझिक हैं ते हर्ष दश. ३०४ (अलिक्स) फ्राबिल मना है-मगाना तर्य मजमूझ इक्ष्मानी तार्का दिन्द वे न्याम कानेपाले ऐवट सन् १८०० ई० (नम्बर २७ ग्रुमरा : सन् १८०० ई० सी दश १२ [ ऐसट हाप झाम-निव्द २ ]।

त्तन १८९०६० ] गजम्बाद्द कवानीने ताकीराते हिन्द । १५३

( वाप १६-उन स्में के वयान में जो जिस्म इन्सान पर सुअस्तर हैं-दफ र वन । )

जिस हालमें कि फोई शरूद्ध जो हस्व दफःइ हाजा मुजिशा होकर हिदाम मिन राजाये हन्स दवाम वहन्दे दर्याय शोर की भुगत रहाही जस रदूरत में निर्मों की तरफ़ अगर किसी शरूद्ध को जरर पहुँचे तो उसको सजाय मौत होसक्ती हैं। किशी हो।

### तमसीलें।

- (अलिक) जैद बक्तर को हलाक करने की नीयत से ऐसी हालत में उस पर बन्द्रक चलाये कि अगर उससे हलाकत बाक्ते होती तो ज़ैद कतल अमद का मुजरिम होता तो ज़द इस दफ्तः की क से सज़ाका मुस्तोजिव है।
- (वे) जैद किसी कम उपर तिम्ल के इलाफ कराने की नीयत से उसकी किसी नीसन जगह में डाल्दे तो केंद्र उस उर्भ का मुर्तिकिय होगा जिसकी तारीफ़ा इस दफ्त. में की गई है गो उस तिल्ल की हलाकत वाले न हो।
- (जीम) ज़ैद वक्तर के मारडालों की नीयत करके एक वन्दूक खरीदें और उसकों भरें तो हनोज़ ज़ैद जुर्म का मुर्तिकिव नहीं हैं फिर जेद वक्तरपर वन्दूक चलाये तो जेद उस जुर्भ का मुर्तिकिव होगा जिसकी तारीक इस दक्त में की गर्रे हैं और अगर उस वन्यूक च लाने से वह वक्तर की ज़ड़मी, करे तो जेद उस राजा का मुस्तीजिय होगा जो इस दक्तः के र [फ़िक्सर; इं अव्वल ] के हुज़न अख़ीर में सुकर्रर की गई हैं।
- (दाल) ज़ैद बकर को ज़हर से गारडालने की नीयत करके ज़हर ख़री दें और उसकी उस खाने नें मिलादें जो जैद की तहवील में रहताहों तो हनोज़ जैद ने उस ज़र्भका हिंदि वान नहीं किया जिसकी तारीक्ष इस दक्ष में की गई है, किर जैद उस खाने को बक्ररकी ऐज पर लगायें या बक्रर के नीकरों को दे दे कि वह उसकी बक्रर की मेज़ पर लगायें तो जिद उस जुर्भका मुर्तिकन हुन्ना निसकी तारीक्ष इस दक्ष में की गई है।

द्पः ३० - जो कोई श्रांद्स कोई फेल ऐसी नीयन या ऐसे कतल इन्। इत्य से और ऐसी हालत में करे कि अगर वह उस फेल के जरीये सजा के हीतें से हलाकत का वाइस हो तो वह उस कतले इन्सान मुस्तलज़में सजा काव का मुजरिय हो जो कतल अमद की हद को नहीं पहुंचता है तो शांद्स इकदाम। मज़कूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी

पह जिम्न मजमूष्य इत्नानीने ताजीराते हिन्दके तथींग वरनेवाले ऐक्ट सन् १८७० ई० ( नम्बर २७ मुसदर इ सन् १८७० ई० ) की दक्त. ११ के ज़रीये से इलाहक की गई [ ऐक्ट हाय साम-जिल्द २ ] ।

र यह अल्फ्राज़ मन्म् और तभींग करने वाले ऐन्ट सन् १८९१ ( नम्बर १२ स्तर्राह सन १८९१ है० ) के जनीये में पान्यिल विशेषी विशेषी विशेष हायहाम-जिल्ह ह ] ।

( बाब १६-उन हार्गें के बयान में जो जिस्म इन्सानपर मुअस्सर हैं-दफद्मान २०९-२११।)

जायगी जिसकी मीत्राट तीन बरस तक होसक्ती है या जुमीने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी और अगर उस फेल के वाइस से किसी शख़्स को जरर पहुंचे तो उसको दोनों किस्मों में से किसी किस की कैंद की सजा दी जायेगी जिसकी मीज्याद सात बरस तक हो सक्ती है या जुमीने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

### तमसील।

जेद सच्दत तीर नागहानी बाडसे इशिक्षाछ तदा के सवबसे बक्कर पर एंगी हाना में तमच. चलाये कि अगर वह उस के ज़रीये से हलाइत का बाइस होता तो। वह उम झाले इन्सान मुस्तलक्रमे सज़ावा मुजरिम होता जो कतले अमद को हद तक नहीं पहुचता है ते जेन उस जुमें का मुतंबिन हुआ जिसकी तारीक्र इस दक्रः में कीगई है।

खुद हुशी के रितेंकाव का रक्षदाम । द्फ्र: ३०६— नो नोई शाल्स खुदकुशी के इतिकाव का इक्टान करे और कोई ऐसा फेल करे जो जुमें मज़कूर के इतिकाव की तरफ धुन्जर हो तो शाल्स मज़कूर को क़ैद महज़की सजा दी जायेगी जिसकी मीज्याट एक वरस तक होसक्ती है [या जुमीने की सजा दी जायेगी या दोनों सज़ायें।]

दग

दफ: ३१०-जिस किसी शख़्सने किसी वक्त बाद जारी होने इस ऐक्ट के किसी और शख़्स या और अश्रातास के साथ जादन इस गरज से मिलाप रखाहों कि कतले अमट के ज़रीये से या वश्हल कतले अमद के सर्क: इ बिल जन्न या दुजटीये अतफाल के हुर्म की इर्निकावहों वह उग कहलाया जायेगा।

सङ्गः ।

दफ: ३११ - नो कोई शर्द्ध ठगहो उसको हब्स ठवाम वड्व्रेड-यीय शोरकी सजा टी जायेगी और वह उमीनेका भी मुस्तीनिव होगा।

3 11 7

( वाद १६ उन जुर्ने के बयान में जो जिस्म इन्सान पर मुअस्सरई -दक्तआत ३१२-३१४।)

### इस्क्राते हमल कराने श्रोर जनीन को नुक्सान पहुं-चाने और बच्चों को बाहर डालदेने छौर इखक्राय तवल्लुदके बयान में।

द्फ्त: ३१२ - जो कोई शख़्स विलइरादः किसी औरत के इरकात इपल इस्क्राते हमल का वाइस हो तो अगर वह इस्क्राते हमल नेक नी-यती से उस ऋौरत की जान बचाने के लिये न कराया गया हो तो शरूस मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैट की सजा दीजायगी जिसकी मीचाद तीन वरस तक होसक्ती है या जुर्भाने की सजा या दोनों सजायें दीजायें भी और अगर उस सी-रत के जनीन में जान पड़गई हो तो शख़्स मजकूर को दोनें। किस्मों में से किसी किस्म की कैंद की सज़ा दीजायगी जिसकी भी आद सात बरस तक होसक्ती है और वह ज़ुर्माने का भी मु-स्तौजिव होगा ।

तशरीह-वह चौरत जो ख़द अपने इस्क्राते हमल की बाइस हो इस दफः की मुराद में दाखिलहैं।

द्फ्र: ३१३—नो कोई शास्त्र विला रिजामन्दी अौरत के उस भारतकी विला जुर्म का मुर्तिकव हो जिसकी तारीफ दफःइ श्रखीरे मजकूरःइ वाला रिज्ञामन्दी में कीगई है आम इस से कि उस औरत के जनीन में जान पड़गई करना। हो या नहीं तो श्रत्स मजकूर को इब्स दवाम चखबूरे दरियाय शोर की सजा दीजायेगी या दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैदकी सजा दीजायेगी जिसकी मीचाद दस बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा।

दफ्तः ३१४-जो कोई शख़्स किसी चौरत का इस्क्रात हमल हलाकत कराने की नीयत से कोई ऐसा फेलकरे जो उस चौरत की हलाकत वह केल हो का वाइसहा तो शह़्स मज़कूर को दोनों किस्मों में किसी किस्म जो इस्कात की कैदकी सजा दीजायेगी जिसकी मीचाद दश दरस नक होसक्ती भी नीयत न है त्रोर वह जुर्मानेका भी गुस्तौजिब होगा।

सार स्पार मह के न जिला निजापनहीं उस कोंगन के किया नाय भारत के

( बाब १६- छव समें के बयान में की कित्स इन्तान पर सुअस्तरहै-दनकात २१९-२१७।)

होत ही दिला रिजा-धन्दी विदा गरा है।

तो या तो हब्स द्वान वडबूरे द्रियाय शोर की सत्ता दीनादेशी प वह सजा दीनायेगी जो पहिले बदान की गई है।

तशरीह-इस जुर्व के युतहिकक होने के लिये इनरित हा यह जानना ज़क्तं नहीं हैं कि उस फ़ेल से हलाकत चाके होने हा इइतिमाल है।

क्षेत्र को बहे को जिन्दः देंग होने हेने या वैदा होने रलामन मा यत्त होने की मीजन ते वियागण हो।

इफ़ाः ३१५,-जो कोई शत्स किसी वर्व के पैदा होनेले एतं कोई फ़ेल इस नीयत से करे कि वह उसके दाइस से उस दहे दे जिन्दः ऐदा होनेको रोके या उसके ऐदा होनेके बाद उसकी हताक के ताद वतना का बाइस ही और उस फेल से उस बने के जिल्दः पैटा होतेनी रोके या उसके पैदा होने के बाद उसकी हलाकत का नाइनहों तो अगर वह ऐल नेक नीयती से मा की नान दवाने के तियेन निय गया हो तो शंदल मज़कूर को दोनों किस्मों मे से किसी हिस्स है केंद्र सजा दीजायेती जिसकी मीनाद इस दरस तक होसकी है ग हर्नाने की सजा या होतों सजायें दीनावेंगी।

द्फ़: ३१६ - नो कोई श्ल्स ऐसी हातत में कोई फेत ही कि दह करार उसकी ज़रीये से इलाकत का चाइस होतातो दर करते हन्साय हुस्तरममे सजा का हुजरिय होता कौर एस फेल से किसी वानदार वनीन को हलाक कराने तो रास्त मजकुर को होते जिल्मों में से किसी जिस्म की केंद्र की लजा शकायेगी हिल मी भीत्याद दल दरस तक हो पक्ति है कोर वह हुनीने माभी हरना जिन होता '

सन १८६०६० ] यज्ञ इहाइ नानानी ताजी राते हिन्द् । १५७

(वान १६-वन चुमो के बया नमें जो जिस्म इन्तानण गुअस्तरहैं- दक्षणात ११८-३१९।)
इस नीयत से डाल दे या छोड़ दे कि उस ति फूल से कता त ज्ञव्युक मुहाक्रिज़ का करे तो शर्द्ध सजजूर की दोनों किरसों में से किसी किस्म की कैंद्र वारहवरम से की सजा दी जायेगी जिसकी मीजाद सात वररा तक होराक्ती है या वि को बाव खिमों की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

दना और

त्रश्रीह्य—इत दफ्तः से यह मुराद नहीं है कि मगर उस डाल- हो देना। देने के सदय से दह तिषूल हलाक हो जाय तो मुनरिम हुमें क्षतले समद या करले इन्तान मुस्तलजमे जजा में—जैसी सूरत हो माखूज न किया जाय।

द्रा: ३१८—जो कोई श्रत्स किसी तिज्ल की लाश चुरके से लाश के खप देन से के से रख देने से के स्वाप्त कर जा इसका करें या उसके इराया में वलादत। जिहद करें आग इससे कि यह तिज्ल पैदा होने से पहले या पिछे या पैदा होने में मर गया होतो श्रद्ध मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दो दिस तक होसक्ती या जुमीने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

# जारर के वयान सें।

हफ़: ३१६ - जो कोई शरूस किसी शरूस को दर्द जिस्मानी जरर या मन्ने जिस्मानी या जोफे जिस्मानी पहुंचाये तो कहा जायेना कि उसने जरर पहुंचाया।

दरवारः सजाय ताजियानः के अपर वर्षा में जरायपे मुसर्रः इदक्षकात ३२५ थी। ३२६ ओ ३२७ थी २२९औ ३२२ भी पादारा भे-मुलाहुक, तलन अपर वर्षा दे था। नी जे ऐपट

<sup>े</sup> दरवार. तट्यन्तुज्ञ प्रज्ञीर होने दक्षद्मात ३२७ लगायत ३३६ निस्वत जरायम तहत द्वनानीने मुख्यसमुल अनर या मुख्यतसमुल मकामके-मुलाहज्ञ नलवमा क्रवल की दक्ष:४०।

उन श्री में जो तहत दक्षणात २२३ थो २२४ वाबिल सजा हैं। राजीनामः हो सक्ता है जीर जी तहते दक्षणात २२४ ओ २२५ओ६२५ओ२३७ओ २२८ काबिल सज़ाह उन में बहनाज़ते अवालत राजीनाम होसक्ता है—मुलाहज़ तल्य मजमूज र जाबितः इक्तेजदारि सन् १८९८ई० (ऐपटपसुतदा इसन१८९८ई०) की दफ्र २४५ छिम ऐपटहाय—आमित्र ह ] दर खुमूस उन नौवने दौगने मुक्कहम के कि जब अवालत की हजाज़त के बिदुनरा-जीनामः जायज्ञ नहीं है मुलाहज तल्य मजमूख इमजनगरी दक्ष प्राप्टरजी दक्षः इतहती (५)।

मजमूच इ कवानीने ताजीराते हिन्द । 3 7 = पिनट ४४ (नाव १६- उन जुमों के बयानमें जो जिस्म इन्सानपर मुअस्मर हैं दक्षकात ३२०-३२१।) दफ़: ३२०-ज़रर की सिर्फ वह किस्में जो नीचे लिखी जाती ज़ररे शदीद । हैं "ज़ररे शदीद" कही जायेंगी। पहली-मुखनस किया जाना। दुसरी-किसी एक आंख की वसारत का हमेशः के लिए माद्म किया जाना। तीसरी-किसी एक कान की समाअत का हमेशः के लिये माद्म किया जाना । चौथी-किसी अज्व या युफस्सल का मादूम किया जाना। पांचवीं-किसी अज्व या मुफरसल के कुदा का माद्म किय जाना या हमेशः के लिये जईफ किया जाना। छठी-सर या चिहरे का हमेशः के लिये वद सूरत किया जना सातवीं किसी हड्डी या दांत का तोड़ डाला जाना या उसाह डाला जाना। अाठवीं-कोई जरर जो जान को खतरे में डाले या वीसरोज के चर्से तक शढ़स जरर रसीदःको सख़त टर्द जिस्ममानीम मुवतलारते या उसको अपने मामूली कारोव र के करने के नाकाविल करें। दफ़: ३ २ १ - जो कोई शख़्स इस नीयत से कोई फेल करे किउस के जरीये से किसी शख़्स को जरर पहुंचाये या इसअमर के इहतिमात सा १८९८ ई० (नम्बर १३ सुसदरःइ सन १८९८ ई०) की दक्र.४(३) वे) और जमीयः [मजमूष्प्रःक्षत्वानीने वर्गामतवृद्ध इसन १८९९ ई०] - और ज़िलःइ सईदीय पज व में य विव्यक्तितान में वपादाश उन जरायमके जो तहत द्रष्यकात ३२६ ओ ३१६ वे ब्रावित सी हैं-गुलाहज तलवपंजान के सईदी जरायम के रेगुलेशा सन १८८७ ईट ( नम्बर ' मुनदर इ.सन १८८० ई० को ) दक्र ८ [मञ्जूझ इक्रवानीने ५जार मतपृक्ष हर १८८८ ई०-और मनमूबाःइ क्रवानीने बिद्विस्तान मतपूष्णाः सन १८९० (०)। दरबारअसजा बपादाश जगयम तहत दक्षकात ३२५ ओ ३२६ ओ ३२८ के जिन्ह तह मीक्रात प्रमान के ज़िल इ सहँदी या निक्षित्यान में नज़रिये की निसले सर्दांगन के ज़र्म में आये-सुलाइन तल्य पंजाय के सहेदी जरायम के रेग्ेशन सन १८८७ रेट (नम्या प मुमद्र र सन १८८७ ईन) ते दक्र १५ [मनग्रह इक्वाबन पन गत्रहर है

२८८८ (तथर मनमञ्चर ज्ञासता ५० नरनात मन र नमा १४०० (०)

निल इसद

कुरर पह-चाना ।

सन १८६०६० ] मजमूत्राःइ क्रवानीने ताजीराते हिन्द । १५६

( बाव १६-उन जुर्पी के बपानमें जो जिस्म इन्सानपर मुअस्सरहें-दक्त आत ३२२-३२४।)

के इल्म से कि उस फ़ेल के जरीये से वह किसी शृद्ध को जरर पहुंचायेगा श्रीर उस के जरीये से वह किसी शृद्ध को जरर पहुं-चाये तो कहा जायेगा कि उसने "विल इरादः जरर पहुंचाया"।

दफ: ३२२—जो कोई शरूस विलइरादः जरर पहुंचाये तो विल इगदः अगर वह जरर जिसका पहुंचाना उसकी नीयत में हो या जिसको जरे शति वह जानता हो कि उससे उसके पहुंचने का इहितमाल है जररे पहुँचाना। शदीद हो और जो जरर उसने पहुंचाया है वह जररे शदीद है तो कहा जायेगा कि उसने "विलइरादः जररे शदीद पहुंचाया"।

तशरीह—यह बात कि एक श्रांतमने विलइरादः जररेशदीद पहुंचाया न कही जायेगी वजुज इसके कि वह जररे शदीद पहुंचाये श्रीर उस की यह नीयत भी हो या इस श्रमर का इहतिमाल उसके इल्म में भी हो कि वह उस फेज के जरीये से जररे शदीद पहुंचाये लेकिन श्रमर वह यह नीयत करके या इस श्रमर का इहितमाल जानकर कि वह एक किस्म का जररे शदीद पहुंचायेगा फिलवाके किशी श्रीर किस्म का जररे शदीद पहुंचाये तो कहा जायेगा कि उस शरूदमने विलइरादः जररे शदीद पहुंचाया।

#### तमसील ।

जैद यह नीयत करके या इस अमर का इहितमाल जान कर कि नक़र के चिहरे को हमेशा के लिये बदपूरत करदे बकर के एक ज़र्ब लगाये जो बकर के चिहरे को हमेशा के विद्रेग तो न करे मगर उस क सबब से बीमरोज के ऋसे तक बक़र को सख़त दर्द जिस्मानी में मुबतिला रखे-तो ज़ैदी बिल इराद जररे शदीद पहुचाया।

दफ: ३२३—जो कोई शास्त उस सूरत के सिवा जिसकी विल शाद निस्वत दफ: ३३४ में हुक्म है विलइराद: जरर पहुंचाये तो शास्त जरर पहुंचाये तो शास्त की सज़ा मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैंद्र की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीचाद एक वरस तक होसकी है या जुमीनेकी सजा जिसकी मिक्नदार एक हजार रुपये तक होसकती है या दोनों सजायें दी जायेंगी।

द्फ्र:३२४-जो कोई श्रात्स उस स्रत के सिवा जिसकी निस्वत खतर नाक द्फ्र:३३४ में हुक्पहें तीर या गोली वगैर: छोड़ने या भोंकने या काटने हनें या ( बान १६-वन क्रेरी के क्यानने जो जिस्न इन्तान पर मुक्तनर हैं-वक्त कानवर १-२०)

्र दसीलोंसे दिल इसदः ज्ञस्स पहुचाना । विल इरादः ज़ररे शदीद पहुंचाने की सज़ा।

द्राः ३२५—जो कोई शढ़त छत स्रत के सिवा निसक्ती निस्तन द्राः ३३५ में हुक्त है दिस इरादः जररे एक्षद पहुंचाये तो उत शढ़ल को दोनों किरनो में से जिसी किरन की केंद्र की सजा नी जायेगी जिसकी मीआइ सात वरस तक होसकती है और दह जुर्ने का भी एस्तौजिब होया। सन १८६०ई० ] मजमूच्यः इक्षवानीने ताजीराते हिन्द । १६१

( नाव १६ - उन जुपों ले बयानमें जो जिस्म इन्मानपर गुअस्सरहें - दफ्र आत ३२८ - ३३०।)

विल्लान करे या इस लिये कि श्रांत्स जररसीदः को या किसी करने या किसी विल्लाके क्योर श्रांत्स को जो श्रांत्स जररसीदः से गरज रखता हो कोई ऐसा केले जिलाके व्यापर करने पर मजबूर करे जो रिजलाफे कानून है जिससे किसी कुर्य व्यापर मजकू को होती किसमों में विषे विल्लाह से किसी किसमों में विषे विल्लाह से किसी किसम की केंद्र की सजा दी जायेगी जिसकी मीक्याद दस जररणहुचान । चरस तक होसक्ती है श्रीर वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा।

द्फः ३२८—जो कोई श्रांस किसी किस्म का जहर या कोई हिंका बर्ध के वेश करनेवाली या गुनश्शी या गुजिरें सिहत दवाय गुफरिद या विशेष के जिसे कोई दूसरी शें इस नीयत से किसी श्रांस को खिलाये या खिलवाये से जरर कि उस श्रांस को जरर पहुंचाये या इस नीयत से कि किसी जुर्म का पहुंचाया। इतिकाब करे या उसके इतिकाव को सहत करे या इस अमर के इह- तिमाल के इन्म से कि वह उसके जरीये से जरर पहुंचायेगा तो श्रांस मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैंद्र की सजा दी जायेगी जिसकी मी आद दस वरस तक होसक्ती है और वह जुमीने का भी गुस्तौजिव होगा।

द्फ़: ३ २६ — जो कोई शरूट्स बिलइराद: इसिलये ज़ररे शदीद मालका इरितइ-पहुंचाये कि शरूट्से ज़रररसीद: से या किसी और शरूट्स से जो साले बिल जन बरने या किसी शरूट्स ज़रररसीद: से गरज रखता हो किसी माल या किफाल तुलें के ले ज़िलाफें माल का इस्तिहसाले विल जन्न करे या इस लिये कि ज़रररसीद: को ज़ातू पर मज या किसी और शरूट्स को जो शरूट्स ज़रररसीद: से गरज रखता हो बूर करने के कोई ऐसा फेल करने पर मजबूरकरे जो खिलाफें कानून है या जिससे लिये विलइसदः किसी जुमें का इतिकाब सहल होजाय तो शरूट्स मजकूर को हब्स पहुनाना । दवाम बख्यूरेदर्याय शोर की सजा दी जायेगी या दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैंद की सजा दी जायेगी जिसकी मीज्याद दसवरस तक होसकती है और वह जुमीने का भी मुस्तौजित होगा।

द्रप्तः ३३०-जो कोई श्रांट्स विल इरादः इसिलये जरर प इक्रसारका इरित-हुंचाये कि जरररसीदः से या किसी श्रीर श्रांट्स से जो जरररसीदः इसाले विलान से गरज रखताहो जदरन कोई ऐसा इक्ररार या मुखदिरी कराये जो करने या ( मान २६-छन जुमें के नयान में जो जिस्म इन्सान पर मुझस्सर हैं-दक्त: ३३१। )

माल के वापस क्षिती जुर्थ या चदिकदीरी के युनकिशिफ कर देने की तरफ मुंजर कर देने पर हों या इस लिये कि जरररसीद: को या किसी और श्रांट्स को जो मनदूर करने कि लिये कि जरररसीद: से गरज रखता हो किसी माल या किफाल तुलमाल के लिये कि चापस करने या चापस कराने पर या किसी दावे या मुतालिये पहचाना। के अदा करने या ऐसी युखिवरी करनेपर जो किसी माल या किफाल लिखना माल के वापस करनेकी तरफ युंजरहो मनदूर करे तो श्रंट्स यजकूर को दोनों किस्यों में से किसी किस्म की केंद्र की सजा दी जायेगी जिसकी मीचाद सात वरस तक होसकती है और वह जुभीने का भी युक्तोंजिय होगा।

### तमसीलें।

(अिंक्त ) ज़ेद कि उहद दारे पुरुष्ति है वक्तर को इस अगर के इक्तरार करने भी तहरीं करने के छिये कि उसने छुपै का इर्तिकाय कियाहै उक्तवत दे तो ज़ेद इस दक्तः की रू है एक छुपै का मुजरिम है।

(वे) ज़ैद कि चहद:दारे पुछीस है बक़र को उस जगह के बतलाने की तहरीक करने के छिये जहा जोई माछे मसरूक: रखा हो उक्ष्यत दे तो ज़ैद इस दक्ष: की ससे एक स्पे की मुजिन है।

(जीम) ज़ेंद कि सरिश्तः मालका उहद दार है वक्तर की सकीरी बाक्नी के अदा करने पर मजबूर करने के लिये जो उसके ज़िन्मा वाजिबुलब्बदा है उक्क्वतदे तो ज़ेंद इस दुष्ट वी करते एक जुमें का मुजरिम है।

( टाल ) ज़ेद कि ज़मीदार है किसी कार्तकार की अपना ज़रे लगान चरा वर्ते पर मनवृर करने के लिये उक्द्वत दे तो ज़ेद इस दक्तः की रू से एक ज़र्भ का मुजरिन रें।

इफ़: ३३१ - जो कोई शास्त विल इराद: इसलिये जररे शरीर इक्रगर फा पहुंचाये कि जरररसीदः से या किसी और श्रुट्स से जो जररसीदः से इस्गिहसाछे गर्ज रत्वताहो जवरन कोई ऐसा इक्तरार या मुखवरी कराये जो किमी विलग्न काने या माल के वापम कर देने जुमे या वट किट्रिश के मुनकशिफ करदेने की तरफ मुंजर हो या इम् लिये कि कर्रस्मीद् को या किसी और श्रुव की जा जर्रस्मीहः मे पर मण्डूर गरज रखता है किसी माल या किफालतुल माल के वापम करने पा त्रने स निय वाण्म कराने पर या किसी डावे या मुतालिवे के खढा करने या ऐसी दिग इगहः प्रापेर गादीद मुराविरी करने पर जो दिसी माल या किफाल गुलमालके वापम उने प्राप्त पा

( वाब १६ — उन छुमें के बयान में जो जिस्म इन्सान पर मुअस्सर है--दफ्त छात २३२-३३४।)

की तरफ युंजरहो मजबूर करे तो उस शख़्त को दोनों किर्मों में से किसी किस्म की कैदकी सजा दीजायेगी जिसकी मीझाद दस वरस तक हो सक्ती है और वह छुमीने का भी गुस्तौजिब होगा।

द्कः ३३२-जो कोई शहल किसी शहल को जो सकीरी सकीरी मुलामुलाजिम है जब कि वह अपनी सकीरी मुलाजिमी की हैंसियत से जिम को
अदाव ख़िद्द
खिदमते मन्सवी को अन्जाम देरहाहों विल्इराद : जरर पहुंचाये या
मति हराकर
इस नीयत से कि वह उस शहल को या किसी दूसरे सकीरी मुला-वाज रखने के
जिम को उसकी सकीरी मुलाजिमी की हैंसियत से उसकी खिदमते लिये विलमन्सवी की अन्जामिदिही से रोके या उराये विलइराद: जरर पहुंवाये या वसवव किसी अमर के जो उस शहल ने अपनी सकीरी
मुलाजिमी की हैंसियत से खिदमते मन्सवी की अंजामिदिहीये
जायज में किया हो या करने की जिहद की हो विल्इराद: जरर
पहुंचाये तो शहल मजकूर को दोनों किसमों में से किसी किसमकी
केंद्र की सजा दीजायेगी जिसकी भीशाद तीन वरस तक होसक्ती है
या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

दुप्त: ३ ३३ — जो कोईश्राह्स किसी श्राह्स को जो सकीरी मुला- सकीरी मुला- तिम हो जब कि वह अपनी सकीरी मुलाजिमी की हैंसियतसे अपनी जिम को स्वदाय ज़िम को स्वदाय मित मन्सवीको अन्जाम देरहा हो विल्इशदः जरने सदीद पहुंचाये मित स खराकर या इस नीयत से कि उस श्राह्सको या किसी दूसरे सकीरी मुलाजिम बाज रखने के को उसकी सकीरी मुलाजिमी की हैंसियत से उसकी स्विद्मते मन्सवी किये विल्टं की अन्जामदिहीसे रोके या उराये या वसवव किसी अमर के जो इराद जररे उस श्राह्सने अपनी सकीरी मुलाजिमीकी हैंसियतसे स्विद्मतेमन्सवी कारीद पहुंचा की अन्जामदिहीये जायज में किया हो या करने की जिहदकी हो विल्इरादः जररेशदीद पहुंचाये तो श्राह्म मज़कूर को दोनों किस्मो में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीजाद दस वरसतक होसकी है और वह जुमीने का भी मुस्तौजिय होगा।

द्फ: ३३४ - जोकोई सख़्स सख़्त श्रौर नागहानी वाइसे इश्ति- नाहसे १६त-

3

أبر

( बाव १६-उन जुमों के बयान में जो जिस्म इन्सान पर मुअस्सर है--दक्तकात ३३४--३३६।)

पिनट ४४

आले तनश्च पर निल्-इादः ज़रर पद्धचाना । द्यालेतवस्र के हुहूर में आने के सवन से निल्इरादः जररपहुंचाये तो आगर उस श्रृद्ध्य सिवा जिससे वह वाइस इश्तिस्राल तबस हुहूर में आया है किसी दूसरे श्रृद्ध्य को जरर पहुँचाना उसकी नीयत में न हो या ऐसे जरर पहुँचाने का इहितमाल उसके इल्ममें न हो तो श्रृत्स मज़कृर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र की सज दी जायेगी जिसकी मीत्राद एकमहीनेतक होसकी है या जुर्माने के सजा जिसकी मिक्कदार पांचसों रुपये तक होसकती है या दोनों सजाये दी जायेंगी।

मारमे इदित श्वाले तवञ पर ज़ररे शर्दाद पहु-

चाना ।

द्भः ३३५ — जो कोई शख़्स सख़्त और नागहानीवाइसे इशितआले तब अ के ज़हूर में आने के सबव से बिल्इरादः जररेशदीद
पहुंचाये तो अगर उस शख़्स के सिवा जिससे वह वाइसे इश्ति आले
तब अ ज़हूर में आया है किसी दूसरे शख़्स को जररे शदीद पहुंचाना उसकी नीयत में न हो या ऐसे ज़ररे शदीद पहुं-चाने का इरतिमाल उस इल्म में न हो तो शख़्स मज़कूर को दोनों किस्मों में से
किसी किस्म की कैटकी सजा दीजायेगी जिसकी मीआद चार वरस
तक होसकती है या जुमीनेकी सजा जिसकी मिकदार दोहजार कर्ये
तक होसकती है या जुमीनेकी सजा जिसकी मिकदार दोहजार कर्ये

तश्रीह-पिछली दोनों दफायें उन्हीं शर्तों से मशस्त सम्भी जायेंगी जिनसे दफ्रः ३०० वा पहला मुस्तराना मशस्त है।

बह फ्रेंड जो जीत या श्रीरी को मलाम-तीये जाती को सुत्रर में डाडे।

द्फ: ३ ३ ६ - जो कोई शृत्स कोई फेल ऐसी वे इह तियाती या गफलतसे करें कि उससे इन्सान की जान को या घौरों की सलामती ये जाती को खतर हो तो उस श्रांत्स को दोनों कि समों में से किसी कि समकी कैट की सजा दी जायेगी जिस की मी चाद तीन महीने तक हो सचती है या जुमीने की सजा जिसकी मिस्रदार ढाई सो हाये तक

होसकती है या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

१ द्रश्वारः बाइसे इतिकाले तरक के—मुलाइज तलब दक्षः ३३५-नाः विश् १ स्वता " विल्डराद " मजमूआः क्यांगी ताज्ञीसने हिन्दके तर्में करते वे १ स्वता " दिल्डराद " मजमूआः क्यांगी ताज्ञीसने हिन्दके तर्में करते वे १ स्वता १ ८८२ कि (नासर म मुसद्ग्र मन १८८२ कि वो द्रम मिन्द्रिय सन १८६०६० ] मजमूत्राः इजवानीने ताजीराते हिन्द । १६

(वाब १६ - उन जुर्भी के बयानमें जो जिस्म इन्सानपर मुख्यस्सरहैं-दक्तकात ११७ - ११९।)

द्फ्रः ३३७ - जो कोई श्रास्त कोई फेल ऐसी वे इहतियाती या ऐसे फ्रेंड से जरर पहुचाना जफलत के साथ करने से कि उससे इन्सान की जान को या श्रीरोंकी जो जान या सलामतीये जातीको खतर हो किसी श्रास्त को जरर पहुंचाये तो उस और की श्रास्त को दोनों किस्मों में से किसी किस्मकी केंद्र की सजा दी जायेगी सलामतीये जिसकी मीजाद छः महीनेतक होसक्ती है या जुमीन की सजा जिसकी जाती को खतर मिक्रदार पांचसों रूपये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी।

द्फ्त: ३३ = — जो कोई शख़्स कोई फेल ऐसी वे इहतियाती
या गफ़लत के साथ करने से कि उससे इन्सान की जानको या औरों ऐसे फेल से
की सलामतीये जाती को खतर हो किसी शख़्स को जररे शदीद ज़रर शदीद
पहुंचाये तो उस शख़्स को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैंद जान या श्रीरों
की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीक्माद दो वरस तक होसक्ती है या की सलामतीये
जुमीने की सज़ा जिसकी मिक्मदार एक हज़ार रुपये तक होसक्ती है जाती को
या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

### मुजाहमते वेजा और हब्स बेजा के बयान में। १

द्फ: ३३६ - जो कोई शास्त्र किसी शास्त्र का विल्इरादः मुजाइमते इस तरह सदेराह हो कि उस शास्त्र को किसी ऐसी सिम्त में जाने से रोके जिसमें वह जाने का इस्तिहक़ाक़ रखता हो तो कहा जायेगा कि उसने उस शास्त्र की मुजाइमत वेजा की ।

मुस्तसना—खुशकी या तरी की किसी निज की राह को मसद्द करना जिसकी निस्वत कोई शढ़स नेकनीयती से वावर करता है कि वह उसके मसद्द करने का इस्तिहक़ाक़े जायज रखता है हस्व मनशा इस दफ्र के जुमें नहीं है।

प्रदेशारः तद्यल्लुक पिज़ीर होने दफ्रकात ३४७ ओ ३४८ के निस्नते मरायम तहते क्षत्रानीने मुक्ष्तरसुळ श्रमर या मुख्तरसुल मुकाम के—मुलाहक तळन माक्रव्ल की दफ्र ४०। उन जुमों में जो तहते दफ्रकात ३४१ ओ ३४२ क्रानिले सक्या हों—राजीनामः होसक्ता है मुलाहज़ तळन मनमूखः ज्ञानित क्रिक्षेत्र फ्रीनदारी सन् १८९८ ई० (ऐक्ट ५ मुमदरः इसन १८९८ ई०) की दकः ३४५ [ऐक्ट हाय आम-जिल्द ह]-दरख़ुपूस उस नीनते दौराने मुक्रहमः के कि जन श्रदालत की इजाज़त के निद्न राजीनाम जायज्ञ नहीं है—मुलाहज़ तळन मनमूख इ मज़कूर की दफ्र इ तहनी ( ५ )।

( बाब१६-उन जुर्मीके वयान में जी-जिस्म इन्तान पर मुझस्तरहें-दक्षण त ३४०-३४४)

### तममील।

ज़िद किसी राह को जिसपर चलने का वक्कर इस्तिइकाक रखता है मसदूद को नेव नीयती से यह वावर न करके कि मैं उस राह के रोक देने का इस्तिहकाक़ रखता हू और स वाइस से वक्कर उस राह पर चलने से रोका जाय तो जैद वक्कर की मुमाहगते वेजा वी

इन्स वेजा।

दृक्ष: ३४०—जो कोई श्राट्स किसी श्राट्स की इस तरह से मुज़ाहमते वेजा करे कि उस श्राट्स को किसी खास हुद्दे ग्रहीतः के बाहर जाने से रोके—तो कहा जायेगा कि श्राट्स मज़कूर ने उसकी निस्वत "हब्स वेजा" किया।

### तमसीलं ।

(अधिक) जेंद्र इस अमग्का बाइस है। कि बक्कर एक चार दीवारी के अन्दर जाय घोर ज़ेंद्र कुफ्तल लगाकर उसकी उसके अन्दर मृद्द करदे और इस तरह बक्कर दीवार के घते सुद्दीत से बाहर किसी सिन्तमें जाने से रुक जाय तो ज़ेंद्र ने ,वक्कर की हब्स बेजा किया।

(ने) ज़ेद आदिमियों को जो गोली मारने के हिययार लिये हुये हैं किसी मकान की क्षा मद गाहीं पर मुतक्षय्यन करे और वक्तर से कहदे कि अगर तृ इन सकान से जानेकी जिहा करैगा तो यह तुझे गोली मारेंगे तो इस स्रत में ज़ेद ने बक्तर की इब्स बेजा किया।

मुजाइमते बजा की सजा। द्राः ३४१ – जो कोई श्रास्त किसी श्रास्त को मुजाइमते वेजा करे तो उसको केंद्र महज की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीक्याद एक महीने तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा जिसकी मिक्र्दार पांचसी रुपये तक होसक्ती या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

हब्प बेना फी सज़ा। द्फ्रः ३४२—जो कोई श्रात्स किसी श्रात्स को हब्स वेता करे तो उसको दोनों किरमों में से किसी किस्म की केंद्र की सज़ी दी जायेगी जिसकी मीन्नाद एक वरस तक होसक्ती है या जुमीने की सज़ा जिसकी मिक्दार एक हजार राये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी।

त्याः ३४३ — जो कोई श्रष्ट्स किसी श्रष्ट्स को तीन रोज या जियादः दिन जियादः हव्स बेजा करे तो उस श्रष्ट्सको दोनों किस्यों में से किनी तक हव्स किस्म की केंद्र की सजा दी जायेगी जिसकी मीत्राद दो बरस तक बेगा। होसक्ती है या जुमीने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

दणपारियादः दक्तः ३४४-मो कोई श्राहस किमी शहम नो दम गेज

सन १८६०ई० ] मजमूद्राः इक्षत्रानीने ताजीराते हिन्द् । १६७

( नान १६-उन जुनें के वयानमें जो जिस्म इन्तानपर प्रअस्तर ई-दक्ष झात ३४४-३४८।)
या जियादः हच्स वेजा करे तो उस शास्त्र को दोनों किस्मों में से दिन तक किसी किस्म की कैदकी सजा दी जायेगी जिसकी मीन्याद तीन वरस इक्त वेजा। तक होसकती है और वह जुमीने का भी युस्तों जिव होगा।

द्फ़: ३ ४५—जो कोई श्रांट्स किसी श्रांट्स की ह्यस वेजामें रखें छत शहत का यह जानकर कि उस श्रांट्स की रिहाई की निस्वत हस्व जावितः हुक्म- हुल वेजा नामः जारी हो खुका है तो श्रांट्स मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी के लिये हुक्म किस्म की कैंद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीन्माद दो वरस तक नाम जारी होसक्ती है और यह उस कैंद की मीन्माद के अलावः होगी जिसका वह हे। इस मजमूये की किसी और दफः की रूसे मुस्तौजिव हो।

द्फ: ३४६—जो कोई श्रत्स किसी श्रत्सको इसतरह से हटस मख़की हटत वेजा करे कि जिससे यह नीयत जाहिरहो कि उस श्रत्स का महदूस वेजा। होना किसी श्रत्स को जो श्रत्म महदूस से गरज रखताहो या किसी सकीरी मुलाजिम को न मालूम होसके या यह कि उस हट्सकी जगह ऐसे श्रत्स या सकीरी मुलाजिमको जिसका जिक्र इस दफ:में पहले किया गया मालूम या द्यीफ़्त न होजाय तो श्रत्स मज़कूर को किसी धौर सज़ा के अलावः जिसका वह उस हद्स बेजा की पादाश में मुस्तौजिव हो दोनों किसमों में से किसी किसम की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दो वरस तक होसक्ती है।

दक्त: ३८७-जो कोई श्रद्ध किसी श्रद्धिस को इस लिये हब्स मालका इस्तिन्वे विज्ञान करें कि श्रद्धिस महबूस से या किसी और श्रद्धिस से जो श्राह्म मन् इसाले विल्जन हिंदूस से शरज रखताहै किसी गाल या किसी लिल मृलका इस्तिह विल्ला के लिये के लिये हिल्स महबूस से गरज रखताहै कोई ऐसा अमर करनेपर जो खिलाफे के लिये हन्स साल हो या ऐसी मुख्यरी करने पर जिससे किसी जुर्मका इतिकाय वेजा। सहल हो जाय मजबूर करे तो श्रद्धिस मजकुर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैदकी सजा दी जायेगी जिसकी मीज्ञाट तीन वरस तक होसवती है और वह दुर्माने का भी मुस्तों जिय होगा।

दफ्त: ३४ - जो कोई शह़स किसी शह़स को इस लिये हब्स हकरा का

( बाब १६- उन सुर्गें के बयानमें जो जिस्म इन्सान पर मुअस्सर ई-दफ्र: ३४९।)

हस्तिहराले विल्लाम करने या माल के यापस करदेने पर मजपूर करने के लिये इध्से वेजा।

वेजा करे कि श्रांत्से महबूस से या किसी और श्रांत्स से जो श्रांत्स महदूस से गरज रखता है जवरन कोई ऐसाइकरार या मुखविरी कराये जो किसी जुमें या बदिकिदीरी के मुनकिश्य कर देने की तरफ मुंजर हो या इस लिये कि श्रांत्स महबूस को या किसी और श्रांत्स को जो श्रांत्स महबूस से गरज रखताहै किसी माल या किफालतुल माल के वापस करने या वापस कराने के वास्ते या किसी दावे या मुतालिकें अदा करने या ऐसी मुखविरी करने के वास्ते जो किसी माल या किफालतुल माल के वापस किये जाने की तरफ मुंजर हो मजदूर करे-तो श्रांत्स मजकूर दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैंद्र की सजादी जायेगी जिसकी मीन्माद तीन वरस तक होसकी है और वह जुर्माने का मुस्तों जिय होगा।

# जत्र मुजरिमानः श्रीर हमले के वयान में।

नम् ।

द्फ: ३ ८ ६ — अगर कोई शरूटस किसी दूसरे शरूटस की हरकत्या तबदीले हरकत या इन्किताय हरकतका बाइस हो या किसी शे की निस्वत ऐसी हरकत या तबदीले हरकत या इन्किताय हरकत की बाइस हो कि वह शे उस दूसरे शरूटस के जिस्मके किसी जुज से इति साल पाये या किसी ऐसी चीज़से इचिमाल पाये जिसको वह दूसरा शरूटस पहने हुये या लिये हुये हो या किसी ऐसी चीज से इचिमात पाये जो ऐसे मौकेमें हो कि वह इचिमाल उस दूसरे शरूटस के लापिसेपर

१ उन तुमों में जो तहन दफ्रश्चात २४२ ओ २२२ ओ २५८ क्राबिल सज़ाहों शर्जान हो सिना है—मुलादक नल्द पनम् अः इज्ञा विनः इफ्री नदार्ग सन् १८९८ ई० ( एउट ४पूर रा सिन् १८९८ ई० ) की दक्र २४४ [ एवट हाय साम-नित्द ह]—दर्श्वसूत तम नी दन दे ति मुक्त इम के कि जब श्रदालन की इजाज़न के बिदून राजी नामः जायज्ञ नहीं है मुलाइक्षा नन के स्वस्थ इ मज़कूर की दक्र इ तहती ( ४ )।

दरनारः सन्ना व पादाश हर्ष तहते दक्षः १४४ के निसको तहकान्नात पनान के निन्धं सर्हिंग या निल्निस्तान में बन्निशेष को निसके सर्दारान के अपल में आपे-मुलाहना तर्व पत्राव के सर्देश जगयम के रेट्लेशन सन् १८८७ हैं। निष्वाश्रमुमदरः इन १८८० हैं। के दक्षः १४ [ मनमूल इ नवानोने पंत्राव गतवृद्ध इ सन् १८८८ हैं। ऑस मन्द्र इ स्वाभिने विल्निश्च मनदूष्ण इ सन् १८८८ हैं। ऑस मन्द्र इं

सन १८६०ई०] मजमूझ इ कवानीने ताजीराते हिन्द । १६६

( नाव १६-उन जुमों के नयान में जो जिस्म इन्सान पर मुअस्सर हैं -दफ्र ३५०।)

मुझस्सर हो तो कहा जायेगा कि श्रांट्स मज़कूर ने दूसरे श्रांट्स पर
जब किया-मगर शर्त यह है कि वह श्रांट्स जो हरकत या तबदीले हरकत या इन्किताय हरकत का बाइस हो नीचे लिखेहुये तीनों तरीकों
में से किसी तरीक पर उस हरकत या तबदीले हरकत या इन्किताय
हरकत का बाइस हो-

पहले-ख़द अपनी क्वते जिस्मानी से ।

दूसरे-किसी शै को ऐसे तौर पर रखने से कि वह हरकत या तबढीले हरकत या इन्किताय हरकत विला इत्तिकाव किसी और फेल के उस शह़स की जानिव से या किसी दूसरे शह़स की जा-निव से वकू में आये।

तीस्मरे-किसी हैवान को इरकत या तबदीले हरकत या इन्-किताय हरकत की तहरीक करने से ।

दफ्त: ३५०—जो कोई शह़त्स किसी जुमे के इर्तिकाब के लिये जन मुजकिसी शह़त्स पर उसकी विला रिजामन्दी करदन जन्न करे या इस
नीयत से या इस अमर के इहतिमाल के इल्म से कि ऐसा जन्न
करने से वह उस शह़्स को जिस पर जन्न कियागया है नुक्सान
या खौफ या रंज पहुंचायेगा तो कहा जायेगा कि उस शह़्स ने
दूसरे शह़्स पर जन्न मुजरिमान: किया।

### तमसीलें ।।

(अलिक्ष) बक्रर किसी कश्ती पर जो दर्शा में ग्रसों से वधी है बैठा है और जैद रस्तों की खोल दे और इस तरह क्रस्दन कश्ती की धार में बहा दे तो इस प्रत में केंद्र क्रस्दन बक्तर की हरकत का बाइस हुआ और उसने यह क्रें अश्रया को इस तरह रखने से किया कि विला हितंकाव किसी और फेल के किसी शास्त्रकों जानिव से हरकत पैदा होगई तो इस लिये केंद्र ने बक्तर पर क्रस्दन जब किया और अगर उसने किमी जुर्म का हितंकाव करने के लिये या इस नीयत से या इस अमर के इहितमाल के इल्म से कि वह जबकरने से बक्कर को चक्करान या खोक या रज पहुंचाये वक्कर की विला रिक्नामन्दी ऐसा किया तो केंद्र ने बक्कर पर जब मुजरिमान किया।

(ये) वक्तर चरेट गाड़ी पर सवार है और ज़ैद वक्तर के घोड़ों के चाउक मारे इस ज़रीये से इनकी रफ़्तार तैज्ञकरटे तो उस स्रत में ज़ैद हैवानों को तब्दीले इरकत की

एेक्ट ४१

( बाब ६६-उन जुमें के बयान में जो जिस्म इन्तान पर मुसस्तर है-दक्तः३५०। )

तहरीन करने से मक्रर की निस्वत तबदीले हरकत का बाहत हुआ और इतिहिदे बैदने बहुत पर जम किया और अगर ज़ैद ने बिला रिज़ायन्दी बक्रर के इस नीयत से दा इस अमर के इहिमाल के इत्म से कि वह जस जम से बक्रर को ज़क्तान दा ख़ीक्र या रंज पहुंचाये हैं? किया तो ज़ैद ने बक्रर पर जब मुजरिमानः किया।

(जीम) नकर पालकी में सवार है कीर ज़िद नक्षर की नित्यत तक्षेत्र विशवन करने के लिये पालकी का इंडा पकड़ कर पालकी को रोक ले तो इत स्रातमें ज़िद मक्षरकी निला इन्क्रिताप हरकत का माइस हुआ और यह उसने खुद अपनी कृतते जिल्मानी से किय और इस लिये ज़िद ने नक्षर पर जब किया और खूंकि ज़ैदने ल्में का हतिहाद करने के हिंदे बिला रिज़ामनदी नकर के क्षस्पन् ऐसा किया तो ज़ैदने नक्षर पर जब मुज्रिमानः किया।

(दार ) अगर केंद्र गही में नक्कर को क्रस्यन् भक्कः रुगाये तो इत सुरत में बैदने अपने क्रूमते जित्मानी से इस तौर से अपने जित्मको हरकत दो कि वसने नक्कर से इतिहास पर इस लिये बैदने क्रस्यम् मक्कर पर जन किया और अगर ज़ैद ने विद्या रिजामन्दी नक्करे का नीयत से या इस अमर के इहतिमाल के इत्म से कि वह वसके क्रारीये से बक्कर को उत्तर या ख़ीक्र या रंज पहुचाये ऐसा किया तो जैदने बक्कर पर जन मुजरिमानः किया।

# सन १८६०ई०] मजमूबाः कवानीने ताजीराते हिन्द । १७१

(वाव १६-जन जुर्मी के बयान में जो जिस्म इन्सान पर मुझस्सर हैं— दक्त आत ३५१—३५२।)

(हे) जैद किसी कुत्ते को विछा रिज़ामन्दी बक्तर के बक्तर पर दोड़ने की तहरीक करे तो इस सूरत में अगर जैद की यह नीयत हो कि बक्तर को उक्तसान या ख़ीफ्र या रज पहुचाये तो जैदने बक्तर पर जब मुजिरिमानः किया।

द्क्षः ३५१ — जो कोई शख़्स कोई सूरत वनाये या कोई तैयारी हमलः। करे इस नीयतसे या इस अमर के इहतिमाल के इल्म से कि उस सूरत दनाने या तैयारी करने से कोई शख़्स हाजिरे मौका यह तसक्वर करे कि सूरत वनानेवाला या तैयारी करनेवाला शख़्स उस पर अन करीव जब मुजरिमानः करनेवाला है तो कहा जायेगा कि शख़्स मज़कूर हम्ले का मुर्तिकिव है।

तशरीह-महज अल्फाज हम्ले की हद को नहीं पहुंचते मगर
मुमिकन है कि उन अल्फाज से जिनका कोई शृद्ध इस्तिममाल करे उस शृद्ध की सूरत बनाने या तैयारी करने की निस्वत ऐसा मतलब जाहिर हो कि वह सूरत बनाना या तैयारी करना हम्ले की हद को पहुंच जाय।

### तमसीलें ॥

(अछिफ़) जेद वकर पर घूमा उठाये यह नीयत करके या इस अमर का इहितमाल जान कर कि वह उसके ज़रीये से वक्कर की यह बावर कराये कि वह उसकी अन्क्करीब मारने वाला है तो जेद ने हम्छे का इतिकाव किया।

(व) जैद किसी कटलने कुत्ते का दहानयन्द मुद्द से लोछना शुरू करे इस गीयत से या इस अमर के इहतिमाल के इन्म से कि उस के ज़रीये से बक्कर को यह बावर कराये कि वह बक्कर पर धन्करीय उस कुत्ते को दौड़ानेवाला है तो जैद ने बक्कर पर इम्ले का इर्तिकाव किया।

(जीम) जैद एक लक्डी उठाकर बक्कर से कहे कि "मैं तुझ को मारूंगा" इस सूरत में अगर्चे यह अल्फ्राज़ जिनका शस्त्यमाल जैद ने किया किसी हालत में हम्ले की हद को नहीं पहुच सक्ते और भी महज़ यह सूरत बनाना बगैर शामिल होने और हालात के हम्ले की हद को न पहुंचे ताहम वह सूरत बनाना जिसका मतलब लक्कों के ज़रीये से ज़ाहिर किया गया हम्ले की हदं की पहुंच सक्ता है।

द्फः ३५२ — जो कोई श्रात्स किसी श्रात्म पर हम्लः या जब वाहते सकत मुजिरमानः करे सिवा इसके कि उस श्रात्मकी जानिव से कोई श्रात्म विश्व के स्वीर नागहानी वाइसे इश्तिचालेतवच ज़हूरमें स्वाये तो श्रात्म मज़कूर अखाव. और को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दी जावेगी तरह पर इम्लः या जन मुनीः-मानः करने को सज्ञा। (वाव १६-चन जुमों के वयान में जो जिसम इन्सान पर मुअस्सर हैं-दफ्त. ३४३।) जिसकी मीन्त्राद तीन महीने तक हो सक्ती है या जुमीने की सजा जिसकी मिक्दार पांचसों रुपये तक हो सक्ती है या दोनो सजायें दी जायेंगी।

त्रशिह —सख़्त और नागहानी वाइसे इश्तित्राले तवझ की वजह से उस सजाये जुमें तराफीफ न होगी जो इस दफ: में मजकूर है अगर मुजरिम खुद उस वाइसे इश्तित्राले तवझका तालिव या विल इराद: मुहर्रिक हुआ हो ताकि उस जुमेंके लिये एक वजह वनजाय-या

अगर वाइसे इक्तिजाले तवज किसी ऐसे अमर के सवव से ज़हर में आया हो जो व इत्तिवाये कातून किया गया है या जो किसी सकीरी मुलाजिम ने अपनी सकीरी मुलाजिमी के इख़्तियारात के निकाजे जायज में कियाहो—या

अगर वाइसे इश्तिचाले तवर्च किसी ऐसे अगर के सववसे ज़हर में आया हो जो इस्तिहकाके हिफाजते खुद इख़्तियारी के निफाजे जायज में किया गया हो।

यह वात कि आया वह वाइसे इश्तिकाले तवक फिलवा के ऐसा सर्वत और नागहानी था कि वह उस जुमें के खफीफ करने की काफी हो एक अमर तन्कीह तलवहें।

सकारा मुळ.॰
जि.म की
अपनी जिदमत सदा
करने से उस
लर गण्ण रतने के लिथ हर्गण सा

दक्तः ३५३ — जो कोई शरूस किसी शरूसपर जो सकीरी मुला जिमी के जिम है जब कि वह मुला जिम वहें सियत अपनी सकीरी मुला जिमी के अपनी खिदमते मन्सवी को अंजाम दे रहा हो हम्लः या जब मुजिर मानः करे इस नीयत से कि उस मुला जिम को उसकी मुला जिमी वी हैं सियत से उसकी व्विद्मते मन्सवी की अज्ञामिद ही से रोके या दर्ग हम्लः या जब मुर्जारमानः करे या व सबब किसी अमर के जो उम श्रू हस ने अपनी सकीरी मुला जिमी की है सियत से खिदमते मन्सवी की अञ्जामिद ही ये जायज में किया हो या करने का इक्टाम किया हो हम्मः या जब मुजिर भानः करे तो श्रू हम मज्जूर को टोनों किम्मों में से किसी किसम की कैटकी मजा टीजा येगी जिमकी भी मान हो वम्म नक हो सकी है या ज्ञीन की सवा या दोनों मजायें ही जायंगी।

सन १८६०ई०] मजमूबाः इक्रवानीने ताजीराते हिन्द । १७६

( वाव १६-उन जुमें के वयान में जो जिस्म इन्सान पर मुखस्सर हैं-दफ्तभात ३५४-३५ =।)

दृद्धः ३५८—जो कोई शख़्स किसी श्रीरत पर हम्लः या जझ किसी श्रीरत मुजरिमानः करे यह नीयत करके या इस श्रमर का इहितमाल जान में जललंडाल कर कि वह उसके जरीयेसे उसकी इफ़्फ़त में खलल डाले तो शख़्स ने की नीयत मज़कूर को दोनों किर में से किसी किस्म की केंद्र की सज़ा दी ने हम्ल या जायेगी जिसकी मीत्र्याद दो वरस तक हो सक्ती है या जुर्माने की जम मुजरि सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेगी।

दुफ़: ३५५—जो कोई श्रांट्स किसी श्रांट्स पर हरूतः या जल्न सहत इश्ति-युजिरमानः करे यह नीयत करके कि उसके ज़रीये से उस श्रांट्स की के अलावः वेहुमैती करे सिवा इसके कि उस श्रांट्स की जानिव से कोई श्रांट्स और तरह पर किसी और नागहानी वाइसे इश्तिचाले तवच्य ज़हूर में आया होतो श्रांट्स शहंस की मज़कूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्मकी केंद्र की सज़ा दी वेहुमैत करने की नीयत से जायेगी जिस की मीआद दो वरस तक हो सक्ती है या जुर्माने की हम्लः या जल मुजिर-सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

दुन्न: ३५६ — जो कोई शास्त किसी शास्त पर किसी ऐसे उस माल के सक्तें का इतिंकाव करने के इक्ट्राम में हम्लः या जात्र मुज- कार्के हिमानः करे जिसको वह शास्त उस वक्तत पहने या लिये हो तो इक्रदाम में शास्त मजकूर को दोनों किस्मोंमें से किसी किस्मकी केंद्र की सजा जत्र मुजिर दी जायेगी जिसकी मीत्राद दो वरस तक होसक्ती है या जुमीने की मान जिसको कोई शास्त सजा या दोनों सजायें दी जायेगी।

दफ़: ३५७—जो कोई शास्त किसी शास्तको हब्सवेजा करने किसी शास्त के इक्दाम में उसपर हम्लः या जब मुजिरमानः करे तो उस शास्त को के इक्दाम में दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी हम्ल या जब मीजाद एक वरस तक हो सक्ती है या जुमीनेकी सज़ा जिसकी मिक्दार मुजिरमानः। एक हज़ार रुपये तक हो सक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी।

दफ्तः ३५८—जो कोई शाल्स सख़्त और नागहानी वाइसे इ-सक्त इश्तिया-श्तियाले तवय के सवव से जो किसी शाल्स की जानिव से जुहूर में छे तबय पर यायाहो उस शाल्स पर हम्लः या जब मुजरिमानः करे तो शाल्स मुजरिमानः। यजकूर को कैट महन की मजा दीजायेगी जिसकी मीत्राट एक ( नाव १६-उन जुमीं के वयान में जो जिस्म इन्सान पर मुझस्सर हैं-दक्तआत ३५९-३६१।)

यहीने तक होसकती है या जुर्माने की सज़ा जिस की मिकदार दोतों रूपये तक होसकती है या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

त्रारीह-यह पिछली दफः उसी तशरीह से मश्रूत है जिससे दफः ३५२ मश्रूतहै।

इन्सान को ले भागने श्रीर भगा लेजाने और गुलाम बनाने और मिहनत व जब लेने के वयान में ।

इन्सान को छै। भागना । दुफ्त: ३५६-इन्सान को ले भागना दो किस्म का है-जिटिश इिंग्डिया में से इन्सान को ले भागना-श्रीर वलीकी विलायते जायज में से इन्सान को ले भागना।

निटिश इन्डिया से इन्सान को ले भागना । द्फ्त: ३६० – जो कोई शरूस किसी शरूस को विला रिजाम-न्दी उस शरूस के या किसी और शरूस के जो उस शरूस की जा-निव से रिजामन्दी जाहिर करने का कानूनन मुजाज है ब्रिटिश इ रिडया की हुदूद के वाहर ले जाय तो कहा जायेगा कि शरूस मज कूर उस शरूस को ब्रिटिश इंगिडया में से ले भागा।

वर्लीये जायज की हिप्पाज़त में से इन्सान को ले भागना। द्राः ३६१ – जो कोई शरूस किसी नावालिंग लड़केको जिसकी उपर चौदः बरस से कपहो या किसी नावालिंग लड़की को जिसकी उपर सोलः बरस से कपहो या किसी शरूसको जिसकी अकलमें छ तूरहो उस नावालिंग के या उस शरूस के जिसकी अकल में फ़्रूरहै

१ उन जुर्गों में जो तहते दक २७४ काविटे सज़ा हों-राजी नामः हो सक्ता है-मुला हुन तल्य मजमूदा इ ज़ावित इ फ़ोजदारी सन् १८६८ ई० ( ऐक्ट ६ मुसदर इ हर्न १८९८ ई०) की दक्त २४५ [ ऐक्ट हाय बााम-जिल्द ६ ]-दर गुर्मुस उस नाविते दें। में मुकदम के कि जब खदालत की दनाज़त के विदून राजीनाम जायज्ञ नहीं है मुलाहजः वे-राज मजमूबा इ मज़कृर की दफ इ मज़बूर की दफ इ तहती (५)।

सन १६६०ई०] मजपूत्रभः कवानीने ताजीराते हिन्द् । १७५

( बाब १६-उन जुमें के बयान में जो जिस्म इन्सान पर मुझस्सर हैं-दफ्तकात १६२-३६४। )

वलीय जायज की सपुर्दिगी में से विला रिज़ामन्दी उस वली के ले जाय या फ़ुसला लेजाय तो कहा जायेगा कि श्रात्स मजकूर उस ना-वालिंग या उस शास्त्र को वली की विलायते जायज से ले भागा।

तशरीह-"वलीय जायज" का लफज इस दफः में हर किसी श्रात्स को शामिल है जिसको उस नावालिग या उस दूसरे श्राद्ध की खबरगीरी या हिफाजत जवाजन सपुर्द हो।

### मुस्तसना।

यह दफः किसी ऐसे शख़्स के फेल पर मुहीत नहीं है जो नेक नीयती से अपने तई किसी वलदुल हराम का वाप वावर करताहो या जो नेक नीयती से अपने तई उस फेल की हिफाज़ते जायज़का मुस्तहक वावर करता हो सिवा इसके कि उस फेल का इर्तिकाव लुचपन या अमर नाजायज़ की गरज़ से वाके हुआहो।

दृफ्त: ३६२—जो कोई श्रात्स किसी श्रात्स को किसी जगह से इन्तान की जाने के लिये खाह वजब मजबूर करे खाह किसी तरह दृगावाज़ी के जाना। वसीलों से तहरीक करे तो कहा जायेगा कि श्रात्स मज़कूर उस श्रात्स को भगा लेगया।

द्फ: ३६३—जो कोई शख़्स किसी शढ़सको ब्रिटिश इिएडया इत्तान को में से या किसी की विलायते जायज से ले भागे उस शढ़स को दोनों सज़ा। किसमों में से किसी किस्म की कैदकी सज़ा दीजायगी जिसकी मीत्राद सात वस्स तक होसक्ती है और वह जुमीने का भी मुस्तीजिव होगा।

दुफ़: ३६ 8—जो कोई श्राइस किसी श्राइस को इस लिये छे कतले अमद थागे या भगा लेजाय कि वह श्राइस मार डाला जाय या ऐसी हालत के छिये में रखा जाय कि वह मारे जाने के खतरे में पड़े तो श्राइस मज़कूरको छ भागना या हव्स दवाम वजवूरे द्यीय शोर की सज़ा दीजायेगी या क़ैद सख़तकी भगा छेजाना। जिसकी मीआद दस वरस तक होसकती है और वह जुमीनेका भी मुस्तौजित्र होगा।

तमसीलें।

( अ, लिफ्त ) जेद बक्कर को विटिश इशिडया में से ने भागे और उस की यह नीयत है। या

भजमूत्राभ्इ क्रवानीने ताजीराते हिन्द् । [ ऐवट ११

202

(दान १६-उन जुमों के नयानमें जो जित्म इन्तान पर मुशहनरहें दफ्रकात २७२-३५५) नावालिंग फेले शनीच या किसी अमर नाजायज या लुचपने के जिरे शक्त से देवना। मसरूफ किया जाय या काम में लाया जाय या यह जान कर हि उस नावालिश के ऐसे काम में मसरूफ किये जाने या उससे ऐसा काम लिये जाने का इहतिमाल है तो शढ़स मजकूर को दोने किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दी जायेगी जिसरी

> मीमाद दस बरस तक हो सक्ती है और वह जुर्याने का भी मुर्ती। जिव होगा !

मिहनत करने

चिना दशह ।

द्फ्रः ३७३ - जो कोई श्रास्त किसी नावालिश को जिसकी

नावालिंग को उमर सोलह वरस से कम हो खरीदे या उजरत पर ले या किसी फ़ेले रानीख नतेर का तरक और तौर पर अपने कव्जे में लाये इस नियत से कि वह नाइ से ख़रीदना।

लित फेले शनीष्म या किसी अमर नाजायज या लुचपने में मसहर क्षिया जाय या काम में लाया जाय या यह जानकर कि उस नान लिंग के ऐसे काम में मसरूफ किये जाने या उस से ऐसा काम तिरे जाने का इहतिमाल है तो श्रद्धि मज़कूर को दोनों किस्मों में ते विसी

किस्म की क़ैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीन्नाद दस वरसदर

होसकती है और वह जुर्भाने का भी मुस्तीजिव होगा। दुफ्तः ३७४-जो कोई श्रत्व िसी श्रत्व को उस की मही

के खिलाफ मिहनत करने के लिये नाजायज तौर पर मजदूर ही पर मा जवा-तो उस शहरम को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैटकी सक दान मजबूर दी जायेगी जिसकी भीत्राद एक वरस तक होसक्ती है या हुगाने नी करना।

सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

जिना वजन के वयान में। द्फ्रः ३७५ - जो मर्द उस सूरत के सिवा जो नीचे मुस्तसना

<sup>9</sup> दरनार सज़ाय ताज़ियान- के-मुलाइजः तटन ऐन्ट सज़ाय ताजियान रद्रि रे॰ ( मन्बर ६ मुसदर इ सन् १८६४ ई॰ ) भी दक्तरणत ४ ली ६ [ ऐन्ड हाप रणा जिल्द १] और पनाबके इजलाम सहदी और निट्चिस्तान में-पंजाद है सहदी दन के रेगुलेशन सन १८८७ रें० ( नम्बर ४ मुस्दरः एन १८८- रे० ) ही त्यः ८[ र दान् क्रवातीने पनाव-मतवृद्ध इसन् १८८८ ६० — कीर पणाइत रणवातीने स्ट्रीर मतर्षः सन् १८९० रे०]।

द्रमारः सकाने जब ि सुर्ग की तर्थीकारा पत्र । हो रहेई। या बर्दिर कार्ये रीत र की दिने रकी रात के समत में आये मनाहर तर पर हेरो हने मह पूर की दर

सन १८६०ई० ] मजमूच्यः इकवानीने ताजीराते हिन्द । १७९

( बाद १६ - उन जुमां के नयान में जो जिस्म इन्सान पर मुअस्सर हैं -दफ्तः ३०६।)

गई है ऐसे हालात में जो जैल की लिखी हुई पांचर्वी किस्मों में से किसी किस्म में दाखिल हों किसी औरत से जिना करे तो कहा जायेगा कि जस मर्द ने "जिना वजन" किया!—

एहिली-सौरत की गर्जी के खिलाफ।

दूसरी-भौरत की विला रिजामन्दी।

तीत्तरी—चौरत की रिजामन्दी के साथ जब कि उसकी रिजा॰ मन्दी इलाकत या जरर की तखबीक से हासिल कीगई हो।

चौथी-औरत की रिज़ामन्दी के साथ जब कि मर्द यह जानता हो कि वह उस औरत का शौहर नहीं है और यह कि झौरत की जानिव से वह रिज़ामन्दी इस नज़र से ज़ाहिर की गई है कि वह वावर करती है कि यह मर्द वही मर्द है जिसके साथ उसका इज़दिवाज़ जवाज़न हुआ है या जिसके साथ वह अपना जवाज़न इज़दिवाज़ होना वावर करती है।

प्रचिद्धीं-च्यौरत की रिजामन्दी के साथ या उसकी विला रि-जामन्दी जब कि उसकी उमर [वारह] वरस से कम हो।

तश्रीह-उस जमा के मुतहकिक होने के लिये जो जुम जिना वजन कायम करने के वास्ते जुरूर है इदखाल काफी है।

सुस्तसना-मर्द का जिना अपनी जौजा से जब कि उसकी उपर [बारह] वरस से कम न हो ज़िना वजन्न नहीं है।

दफ्तः ३७६ — जो कोई शाल्स जिना बजझका मुतिक्विवहो उसकी जिना बजन हव्स दवाय वडवूरे दर्याय शोर या दोनों किस्मों में से किसी किस्म की सज़ा। की कैदकी सज़ा दी जायेगी जिसकी मीचाद दस वरस तक होसक्ती है और वह जुमीने का भी मुस्तौजिव होगा।

१ लफ्ज '' दारह'' लफ्ज ''दस'' की जगह हिन्द के फ़ीजदारी आईन के तमींम करने-वाले ऐक्ट सन् १८६१ ई० ( तम्बर १०-मुसदराइ सन् १८६१ ) की दक्षः १ के ज़रीये से कायम कियागया [ ऐक्ट हाय छाम-जिल्द ६ ]।

( बाब १७-उन जुमी के बयान में जो माल से मुत्रशक्ति हैं-दफ ३७८।)

छने से ज़ैद सर्ज़े का मुर्तिकिव नहीं है गो मुगिकिन है कि वह माल के तमर्निक्रे वेजा मुज-रिगानः का मुर्तिकिव हो।

- (ह) ज़ेद वक्तर की अग्रठी उस के घर में मेज पर पड़ी हुई देखे और ज़ेद तलाश और इफ़शा के ख़ौफ़ से ७सी वक्त उस अंग्रठी के तसईफ़ों वेजा करने की जुग्अत न पाके उसकी ऐसी जगह में हुपाये जहां से मिल जाना उसका बक्रर की महज़ ख़िलाफ़ क़यास है इस नीयत से कि जब ग्रम हो जाना अग्रठी का बक्रर की याद से जाता रहे तब ज़ेद उस अग्रठी की उस मख़फ़ी करने की जगह से निकाल कर वेच डाले ती इस प्रत में जैद उस अग्रठी की पहली तबदीले जाय करतेही सक्नें का मुत्किव हुआ।
- (तो) ज़ैद अपनी घड़ी की चाल ठींक कर देने के लिये उसकी बकर घड़ीसाज़ के हवाले करें और बक्कर उसकी अपनी दूकान पर ले जाय और जैद जिसको बक्कर घड़ी साज़ का कोई कर्ज देना नहीं है जिसके एवज़ में घड़ी साज़ उस घड़ी को ज़मानत के तौर पर जवाज़न रोक रख सत्ता हो बक्कर की दूकान में खलानिय चला जाय और बक्कर के हाथ से वह घड़ी जबरन लेकर चल दे तो इस स्रत में अगरचे मुमिकन् है कि जैद मुदाख़लते बेजा मुजिसान: और हम्ल का मुर्तिकिव ही लेकिन सकें वा मुर्तिकिव नहीं है वर्षोंकि जो कुछ उसने किया बद दियानती से नहीं किया।
  - (या) अगर जैद की घड़ो की मरम्मत करने की वाबत बक्कर का कुछ रुपया दैना हो और बकर उस कर्जे की जमानत के तौर पर घड़ी की जवाज़न रोक रखे और ज़ैद बक्कर के कब्ज़े मे से उस घड़ी को इस नीयत से छेछे कि वह बक्कर को उस माल में महरूम करके कर्ज़े की ज़मानत को मश्चदूम करे तो जैद सक्कें का मुर्तिकव होगा क्योंकि चह उस घड़ी को बद दियानती से छेताहै।

ę í

1

El'

ETT!

\*,<\!\

f f

相解

- (काफ़) किर अगर कैद अपनी घड़ी बकर के पास रिहन करें और बग्रेर अदा करने उस रुपया के जो उसने बक्कर से घड़ी पर क़र्ज लिया है घड़ी की बक्कर के फटजे में से उसकी बिला रिज़ामन्दी लेले तो अगरिच घड़ी कैद का माल है मगर ताहम ज़िद सर्केका मुर्तिकिव होगा वर्यों कि वह उस को वदिदयानता से लेताहै।
- ( लाम ) ज़ेद इस नीयत से वकार की कोई चीज़ उस के कब्ज़े में से उसकी विला रिजामन्दी लेले कि जब तक दकर से उसके वापस करने के सिले के तौर पर कुछ कायः न डासिल करे चीज मजकूर को अपने पास रखे तो इस चरत में चूकि जेद बद दियानती से लेता है इसलिये जेद सक्षें का मुर्तिकब हुआ।
- (मीम) ज़ैद जो बकर के साथ दोस्तानः राह जो रसम रखता है बकर की शीवत में उसके छतुब ख़ाने में जाय और उस की बिला रिजामन्दीये लक्ष्मजी के कोई किताब सिर्फ़ पदने के लिये ले जाय और यापस करना उसका जैद की नीयत में हो तो इस सूरत में गालिब है कि जैद ने यह समझा हो कि उस को बक्कर की नानिब से बक्कर की किताब पढ़ने की मानन इजाजत है पस अगर जैद का यह गुमान था तो ज़ैद सर्झे का मुर्तिकद नहीं हुआ।

(वाव १७- जन जुमों के वयान में जो मालसे मुतऋहिक हैं-दक्रआत ३७१-३८२।)

(नू) जैद वक़र की ज़ीनः से ख़ैरात मागे और वह जैद को रुपयः लाना और कर्पड़े दे जिसको जैद जानता हो कि वह उसके शीहर का माल है तो इस सूरत में गालिक है कि जैद यह समझताहो कि वक़र की जीनः ऐसी ख़ैरात देने की मुजाज़ है पर अगर जैद का यह गुमान था तो जैद सकें का मुर्तिकेन नहीं हुआ।

(सीन) ज़ैद वकर की जोजः का आशना है—वह ज़ैद को क़ीमती माछ दे जिस को जेद जानता हो कि उसके शोहर वक़र का है और ऐसा माछ है कि वक़रकी तरफ़ से वह उस के देने की मुजाफ़ नहीं है पस अगर ज़ैद बद दियानती से माल छे ते तो वह सर्के का मुनिकव हुआ।

( अयन ] ज़िद नकर के माल को अपना माल समझकर नेक नीयती से अमर के किन्ज़े में से ले तो इस सूरत में चूकि ज़िद बद दियानती से नहीं लेताहै इस लिये ज़ैद सकें का मुर्तिकिन नहीं है।

सक्नें की सज़ा।

दृफ़: ३७६ – जो कोई श्राख्त सर्के का मुर्तिकव हो उस श्रास को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैंद्र की सज़ा दी जायेगी जिस की मीज्ञाद तीन वरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

मकाने सुकू-नत वग़ैर में सर्क़.। द्फ़: ३ = - जो कोई श्रांस किसी इमारत या खेमे या मर्कवेतरी में जो इमारत या खेम: या मर्कवेतरी इन्सान की वृद श्रो वाश
या माल की हिफाज़त के लिये काम में आताहो सर्के का इर्तिकाव
करे तो उस शांद्रस को दोनों किस्मों में से किसी किस्मकी कैंद्रकी
सजा दीजायेगी जिसकी मीत्राद सात वरस तक होसक्ती है श्रोर
वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा।

मुतसदी या नीकर का उस माल को सर्कः करना जो आक्रा के क्रन्के में है। दफ: ३ = १ - कोई शख़्स जो मुतसदी या नौकर हो या मुत सही या नौकर के काम पर मामूर हो किसी माल की निस्वत जो उसके ज्ञाका या अमर के कब्जे में हो सर्के का इर्तिकाव करे तो उस शख़्स को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैंदकी सजा दी जायेगी जिसकी भीजाद सात वरस तक होसक्ती है और वह जुमीने का भी मुस्तौजिव होगा।

सक्तें के इर्ति
द्रुः ३८२—जो कोई श्राह्स सर्कें के इर्तिकाव के लिये या उस
नाव की गरज़ सक्तें के इर्तिकाव के वाट अपने भाग जाने के लिये या उस माल के वचा
से हलाक
राने था
रानने के लिये जो उस सर्कें के जरीये से लिया जाय हला कत या जरर

### सन १ = ६०ई०] सजमूचः इ कवानीने ताजीराते हिन्द्र । १ = ५

(बाव १७ - उन जुमें के बयान में जो माल से मुनगलिक है - नक 3-3 11

या गुज़ाहमत की या हलाकत या जरर या गुज़ाहमत की तलवीफ जर पहुनाने की तैयारी करके सके का इर्तिकान करे तो उस शह़दा को केंद्रे या मुज़हमत सह़त की सजा दी जायेगी जिसकी मीन्नाट दस दरस तक हो- करने के वा सक्ती है और वह ज़ुमीने का भी गुस्तोजिन होगा।

#### तमसीलें।

(त्रिलिफ) चेद उस माल की निस्तत जो वकर के कब्जेम हो सके का निरात के चोर जिस वक्त कि वह इस सक्कें का इतिहान कर रहा हो उसके क्यांडे के नीचे एक तरा हुन्या तपन्न हो जो उसने इसलिये वहम पहुचाया है कि च्यार वकर नन्नर्रज करे नी उसकी जरर पहुचाये तो जेद उस अर्थ का मुतिकिन हुन्या जिसकी तारीफ इस दक्त में की गई है।

(वे) तेद अपने चन्द शरीको को अपने भाम पास श्वालिये खडा दरके बतर की जेव कररे कि अगर बक्तर इस माजिरे मे मुत्तले होकर तअर्थन करे या जेट् के प्रकृत का इसदाम करे तो बक्तर के मुत्ताहिम हों तो तेद उम उर्भ का मुत्तिकिय हुआ जिस की तारीक इस दक्ष में की गई है।

### इस्तिहसाले विलजब के बयान संं।

द्फ्र: ३ = ३ - जो कोई श्रद्धम कस्दन किसी श्रद्धम को खुट जित्हमाले खस श्रद्धम या किसी दूसरे श्रद्धम के किसी नुक्षमान की तखनीफ निल जम। करे और उसके जरीये से उस श्रद्धम को जिसकी इसतरह तखनीफ की गई है इस बात की बद दियानती से तहरीक करे कि यह कोई माल या किफालतुल माल या कोई शै दस्तखती या खुइरी जो किफालतुल माल हो जाने की हैंसियत रखती हो किसी श्रद्धम के हवाले करे तो श्रद्धमें मजकूर ' इस्तिहमाले विलज्ज ' का मुतकिव होगा।

; {

۲۲'

दरवार इ सजाय ताजियान वपान्।भे जरायम मुनर्रह इ दफ्तणात ३ = चो ३ = ६ के मुलाहज तलव ऐक्ट सजाय नाजियान सन १ = ६ ४ ई० ( नम्बर ६ मुसदर इ स र ६ = ६ ४ ई०) की दफ्रसान २ यो ३ [ ऐक्ट हाय आम — जिल्ड २ ]।

दरनार इ सजाय ताजियान नपानको जरायम मुमर्ग्ह इ दण्ञान ३८६ त्रो ३८७ वे श्रपर क्या में मुलाहज तलन अपर बना के क्रवानीने ऐक्ट मन १८६८ ई० (नग्बर १३ मुमरर इ सन १८६८ ई०) की उपर ४ (३) (व ) [ मजमूच इ नवानीने क्या भावन करा १८६८ ६०]

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>दरवार इ तद्यल्जुक पित्तीर होने द्रमत्रात २ = चो २ = ६ व निस्वने जनयम तहने कवानीने मुख्तस्तुल ध्यमर या मुख्तस्तुल मुकाम के — मुलाहज तलव माकव्ल की — दक्ष ४०।

( वाव १७-उन जुमें के वयान मे जो माल ते मुतञ्चलिकहैं-दफ ३६०।)

कैदकी सज़ा मुकरेर है जिसकी मीत्राद दस बरस तक हो सकी है तो शर्द्ध मज़कूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्मकी कैंद्र की राजा दीजाये भी जिसकी मीत्राद दस बरस तक होसक्ती है और दह ज़ुमीने का भी मुस्तीजिब होगा और अगर वह ज़ुमें ऐसा हो कि उसकी सजा मज़मूत्र हाजा की दफ़: ३७७ की रु सेही सक्ती है तो शर्द्ध मज़कूर को हब्स दवाम बख्बूरे द्यीय शोर की सजा दी जासक्ती है।

### सर्कःइ विलजन ओ डकैती के नयान में।

सर्क इविलजना

ख्फ़: ३६०-हर सर्कःइ बिलजन्न में या तो सर्कः या इति इसाले विलजन्न पाया जाता है।

जिस हालत में सर्कः "सर्कः इ विल जब्र" होगा अगर सर्कः के इतिकाव के लिये या सर्क सर्क इ वि- सर्के के इतिकाव में या उस माल के लेजाने या लेजाने के इहादाममें जो लजब है।

अन जुमों के रित्तला पहुंचाने की पावन्दी के बारे में जो तहत दक्षतात २६२ हैं गाइत २६६ या ४०२ के क्राविल सत्ता हैं मुलाह्चा तलव मजमूल इ जावित र फ़ौत दारी सन १८६८ ई० (ऐक्ट १ मुसदर इ सन १८६८ ई०) कींद्रफ ४४ [ ऐक्ट हाय नाम कि जिल्द ह ] त्रीर वही दफ ऐक्ट १० मुसदर इ सन १८८२ ई० की किसी कि दर्ति तमींम ब्रह्मा के लिये अपर ब्रह्मा के गाव के रेगुलेशन सन १८८७ ई० ( नम्बर १) मुसदर इ सन १८८७ ई० ) की दफ ४ के जिरिये से [ मजमूल्य इ कवानीने ब्रह्मा मततृत्व इ सन १८८६ ई० ] त्रीर लुल्य ब्रह्मा के गाव के ऐक्ट सन १८८६ ई० [ न स्वर व मुसदर इ सन १८८६ ई० की दफ ५ के जिरिये से दर खुम्स सर्व वित कर त्रीर डकेती के हुई है [ मजमूल्य इ कवानीने ब्रह्मा मतवृत्व इ सन १८६६ ई० ]।

दरवार इ सजाय ताजियान वपाटाश जरायम तहत दफशान २०० को २६० की २६० की

वन्तार इ सजा वपात्राणे जरापम तहते दणनात ३६२ —३६६ वे जिनकी तहकीता पनाप के जिल र सर्हदी पे या विल्विस्तान में बनारिये कोसिले नर्शरा ३ ४ मन भे परि-मनारन जनप्त रेक्निसा मनपुर जी दफ १ । ( वाद १७—उन जुमा के वयान में जो माल से मृतचािक हे—दफ ३१०।)

सकें से हासिल किया गया है मुजरिम उस मतलव से विलइरादः किसी श्रास्त की हलाकत या जरर या मुजाहमते वेजाका वाइसहो या उसके बाइस होने का इझदाम करे या फ़ौरन हलाक होने या फौरन जरर या फ़ौरन मुजाहमते वेजा उटाने की तखबीफका वाइस हो या उसके वाइस होने का इझदाम करे।

इस्तिइसाले विलाजन "सर्कः इतिलाजन" होगा अगर मुजरिम इ- जिन हालत में स्तिइसाले विलाजन के इतिकाव के वक्त शास्त्र मुख्यव्यक्ष के कुर्वमें हाजिर इस्तहसाले विलाजन हो और उस शास्त्र को खुद उस शास्त्र के या किसी दूसरे शास्त्र के जिला हो। फीरन इताक होने या फीरन जरर या फीरन मुजाइमते वेजा उठाने की तस्यश्रीक करने से इस्तिइसाले विलाजन मार्तिक वही और इस तरह तस्त्रवीक करने से शास्त्र मुखाव्यक मोर्तिक वही और इस तरह तस्त्रवीक करने से शास्त्र मुखाव्यक मोर्तिक विलाजन के उसवक्त और उसजगह हवाले कर देने की तहरीक करें।

त्रारीह-अगर मुजरिय इस कदर करीवही कि उसका कुर्व उस दूसरे श्रष्ट्रम को फौरन हलाक होने या फौरन जरर या फौरन मुजाइमते वेजाके उठाने की तत्ववीफको काफी हो तो कहा जायेगा कि मुजरिम कुर्व में हाजिर है।

#### तमसीलें।

- ( त्रिलिफ ) जैद वकर को दवा बेठे और वकरके कपड़ोंमें से वकर का रूपय त्त्रीर जेवर विला रिजामन्दी वकरके फरेव से ले ले तो इस स्रत में जैद सक्तें का मुर्ताकेव हुआ और चिक सक्तें के इर्तिकाव के लिये उसने वकर की निस्वत विलइराद मुजाहमतेवेजा की इस लिये जैद सक्तें इ निलजन का मुर्तिकिन हुआ।
- (वे) जैद शारेश्व श्वाम पर वकर से गुलाकी हो श्रोर वक्तर की तपच दिखाकर उस की हिमियानी तलव करे श्रोर वक्तर उसके सबब से श्रापनी हिमियानी मजबूर होकर छोड़दे इस एरत में चिक जैद ने वक्तर की फ्रोरन जरर पहुचानेकी तलबीफ करने के जरीये से उससे हिमियानी हिस्तिहसाल विलागन करके ली श्रोर हिस्तहसाले विलागन के इर्तिकाव के वक्तत वक्तर के कुर्व में हासिर था इस लिये जैट सर्क ह विलागनका गुर्तिकेव हुआ।
- (जीम) बेंद शरिय याम पर बक्तरसे यौर उसके तिपल से मुलाक्रीहो यौर जेंद विफल को पक्ट के बक्तरको धमकाने कि यगर तृ अपनी दृष्टियानी मेरे हवाले न करेगा तो में तेरे विचन को वक्तनी के कि । द्या और नक्तर के सबन ने अपनी दृष्टियानी हवाले करें तो इस

(बाद १७ उन जुमें। के बयान में जो माल से मुनजिहिकहैं-दक्तसात्रहर-२६४।)

सूरत में जेंद ने वकर को इस बात की तलबीक करने से कि तिफलको जो वहा हाजिर है फीरन जरर पहुंचेगा बकरसे हमियानी को इस्तिहसाले विसानन करके ले लिया इतिहों बोद बकर की निस्तत सर्क इ विक्ष जरूका मुर्तिकिव हुआ।

(दाल) जेद बकर से कोई माल यह कह़दर हासिलकर कि-"तेरा लड़ना हमारे गुरेह के इस्लियारमेंहे-श्रगर तू हमको दसहजार रुपय. न भेजदेगा तो वह मार डाला जायेगा"-तो यह हस्तिहसाल बिलजन है श्रीर उसकी पादाश में डिस्तहसाल बिलजनहीं नो सजा के जायेगी मगर सर्क ड बिलजन नहीं है सिवाय इसके कि बकर नो लड़के के श्रीटन हल के होजाने की तस्त्रवीफ की जाय।

डफेती।

द्फ:३६१--जब पांच या जियादःश्रत्म शामिलहोकरसकी इ बिलजब का इतिकाव या इक्ष्ट्रामे इतिकावकरें या जब कि उन श्रद्धों की कुल तादाद जो सकी विल नब्रका इतिकाव या इक्ष्ट्रामे इति काय शामिल होकर करतेहों मन्त्र तादाद उन श्रद्धों के जो हाजिर हों खोर उसके इतिकाव या इक्ष्ट्रामे इतिकावमें मदद करतेहों पांच या पांच से जियादः हों तो हरएकश्रद्ध इतिकाव करनेवाला या इति काव का इक्ष्ट्राम करनेवाला या उसमें मदद करने वाला "डकैती" का मुतिकिव कहलाया जायेगा।

सकं ह निल-जनको सन्ता।

दफ: ३६२-जो कोई श्रास्त सर्कः विल्जन का मुर्तिकवरी उसको कैदे सर्व्तकी सजा दीजायेगी जिसकी भी खाद दस दस ति तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तोजिन होगा और भगर उस सके इविल्जन का इर्तिकान शारेम खाम पर गुरून हो गुल्मे खाफतान के द्मियान किया जाय तो कैद की मी खाद चौदः दरम तक होसक्ती है।

सर्क इ दिख-जन के इति-काद का रन्दाम। द्फः ३६३—जो कोई श्रत्स सर्कः इ विलजन के इतिकाव की इक्रदाम करे उस श्रत्स को केंद्र सर्वत की सजा दीजायेगी जिसकी मीचाद सात वरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने काभी मुस्तोजिंद होगा।

सर्व : विल-जब के र्रानि-गाव में विल द्फः ३६ ४-भगर कोई श्रुत्ससके इविल जल्ल के इर्तिकाव या उ-सके इतिकाव के इक्दाम में किसी श्रुत्सको विल इरादः जररपहुंचा वे तो श्रुत्स मजदूरको और किसी दुसरे श्रुद्स को जो उस सके इविल गन सन १=६०ई०] मजमूत्राः कवानीने ताजीराते हिन्द । १६१

( वाव १७ - उन जुमें। के बयान में जो माल से मुतन्ना हिक्के हैं - दफश्चान २६४ - ४००।)

के इतिकाव या उसके इतिकाव के इक्ष्रदाम में शामिल होकर मस-इतह जरर रूफ हुआ हो हब्स दवाम वउद्दे दर्याय शोर या केंद्र सहत की पड्वाना। सजा दीजायेगी जिसकी मीआद दस वरस तक होसकती है और वह जुमीने का भी मुस्तीजिव होगा।

दफ: ३६५ – जो कोई शरूस इकैती का मुर्तिक हो उसको इकेती की हक्त दवाम बउबूरे दर्याय शोर या केंद्र सर्वत की सजा दी जायेगी सजा। जिसकी मी माद दस बरस तक होसकी है भीर वह जुमीने का भी मुस्तोजिव होगा।

दफ़: ३६६ — अगर उन पांच या जियाद: श्राह्मों में से जो डंकती कतले शामिल होकर डकैती का इर्तिकान करें कोई एक श्राह्म उस डकेती अमदक साथ। के इर्तिकान में कतले अमद का दुर्निकिन हो तो उन में से हरएक श्राह्म को सजाय मौत या हन्स दनाम नउनूरे दर्याय शोर या कैंद सर्ह्त की सजा दी जायेगी जिसकी मीआद दस नरस तक होसक्ती है और नर् जुमीने का भी मुस्तौजिन होगा।

द्फ़: ३६७-अगर सर्जः विलजन या डकेती इर्तिकाम के सर्क र विलजन वक्त मुजरिम को इर्द इ मुहलिक काम में लाये या किसी शाइस या डकेता को जररे शदीद पहुंचाये या किसी शाइस के हलाक करने या जररे शदीद पहुंचाने का इक्षदाम करे तो वह कैद जिस की सज़ा पहुचान के इक् उस मुजरिम को दी जायेगी सात वरससे कम न होगी।

दफ़: ३६ ८-अगर सर्कः जिलजत हकती के इतिकाव के सर्क इ विलजत इक्षदाम के वक्त मुजरिम किसी हर्वः इ गुहालिक से मुसल्लः हो तो वह इतिकाव का केंद्र जिसकी सजा इस मुजरिम को दी जायेगी सात वरस से कम इक्टाम हर्वे उ महालिक से मुसल्लः होनेकी हालत में।

दफ्रः ३६६-जो कोई श्राहस डकैती के इर्तिकाव के लिये टकैती के कोई तैयारी करे उसको केंद्रे सर्वत की सज़ा दी जायेगी जिसकी इर्तिकाव के भीचाद दस वरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्ती- करना। जिस होगा।

16 K

\$10 Fr

जाती

दफ्तः ४००-को कोई शख़्स किसी वक्तत वाद जारी होने इस उक्तों क ऐक्ट के ऐसे शख़्सोंके मुक्षेह का शरीक होगा जो देवकैनी का ज्यादतन गुगह रे (वाव १७-उन जुमें। के वयान में जो माल से मुतत्र्यालिक हैं-दफत्र्यात ४०१-४०३।)

शरीक होने की सजा। इतिंकाव करने के लिये मिलाप रखते हों तो उस शास्त्र को हम दवाम घउवूरे दर्याय शोर या केंद्र सख़्त की सजा दी जायेशी जिसकी मीच्याद दस बरस तक होसक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा।

चोरों के ग्ररोह में शरीक होने की सजा। द्फ़: ४०१ – जो कोई श्रांस किसी वव्नत — वाद जारी होने इस ऐस्ट के — शांत्मों के गुरोहे आवारा या किसी और गुरोह का श्रीक होगा जो सकी या सकी इविल जब के आदतन इर्तिकाव के लिये - मिलाप रखते हों लेकिन जो ठगों या डाकुओं का गुरोह नही तो शांत्म मज़कूर को कैंद्रे सर्व्य की सज़ा दी जायेगी निसकी मीआद सात वरस तक होसक्ती और वह जुमीने का भी मुस्ती-जिब होगा।

डकेती के इतिकान के लिये जमा होना। द्फ: ४०२ — जो कोई श्रांत्स किसी वक्षत वाद जारी होते इस ऐक्ट के उन पांच या ज़ियादः श्रांत्सों में से होगा जो हकती के इतिकाव के लिये जमा हुये हों तो उस श्रांत्स को केंद्रे साज़ की सज़ादी जायेगी जिसकी यीचाद सात वरस तक होसकी है च्योर वह ज़र्माने का भी मुस्तोजिय होगा।।

बद्दियानती से माल का तसर्के बेजा। साल के तमरुक्ते बेजा सुजिरसानः के बयानमें।
दुफ्त: ४०३ – जो कोई शख़्स बदियानती से किसी माने
पनकूलः को श्रपने तसरुके बेजा में या श्रपने काम में ले श्राये
एसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र की सज़ा टी
जायेगी जिसकी मीश्राद दो बरस तक होसक्ती है या जुमीने की
सज़ा या दोनों सजायें दीजायेंगी

तमसीलें।

( श्रालिफ ) जीद बकर के कन्जों में से बकर का माल ले श्रीर नेकनीयती से उस के लेते बक्त यह बायर करता हो कि वह माल भेरा है तो इस सूरत में जीद सर्के का धर्न किव नहीं है लेकिन श्रगर जिद श्रपनी गलती मालूम करलेने के बाद उस माल को बिर दियानती से श्रपने तसर्वफ में ले श्राये तो वह उस जुर्म का मुर्निकिन है जिसका हा न्य में जिक है।

<sup>े</sup> दरखुस्स मृग्तव प्रश्ने फरेंदे करारटादे जुर्म नहते टफ इ हाजा के मुसारज तहन मजमुळ इ जावित इ फीजदार्ग सन १८६८ ई० ( ऐक्ट ४ मुनद्र इ सन १८६५ ई० १ को टफ २२२ [ऐक्ट हाप श्राम जिल्ह ६]।

# सन १ = ६०६०] मजमूमः इ क्रवानीने ताजीराने हिन्द् । १६३

( नाप १७-उन समा के नयान में लो माल से मुतनित है उन ४०३।)

(वे) जिंद जो वकर से दोस्तान राह जो रस्म रखता है वक्टर कुनुवन्ताने में वक्टर की विलारिजामन्दीये सरीह के एक किनाव ले जार अस्पर में अगर जैदको यह ग्रमान था कि पढ़नेके लिये विताव लेनेकी मुक्तको वकरकी रिजामन्त्रीये मानवी हासिल है तो जेद सकें का मुनिकिय नहीं है लेकिन जगर जेद इसके बाद अपने फायदे के लिये उस किताव को वैच डाले तो जेद उस जुर्म का मुनिकिय इस दिस में जिक है।

(जीम) अगर जैद यो वकर निलाधितगर किसी घोड़े के मालिक हो खोर जेद घोड़े की वकर के कान में से काम में लाने की नीयत करके लेले तो इस स्रतम चूकि जेद उम घोड़े को काम में लाने का मुस्तहकहें इसलिये वह बदियानती से उसको तसर्वके बेजा म नहीं लाता लेकिन अगर जेंद घोड़े को वेचडाले और उसकी कीमतका तमामनपय अपने तसर्वक में ले आय तो वह उस उमें का मुजरिम है जिसका इस दक्त में जिक है।

तश्रीह १-तसर्घ देना वद्दियानती के साथ जो लिर्फ एक मुद्दत तक किया जाय उस तसर्घ देना में दाखिलाहै नो इस द्पः में मकसूद है।

#### तमसील ।

जैद एक गवर्नमेन्ट परामेनरी नोट जो वकर की मिल्क हो श्रीर जिमपर इवारते जहरी न लिखी हो पाय श्रीर जैद यह जानकर कि वह नीट वकर भी मिल्कहें उसको कर्ज की जमानत में किसी महाजन के पास मक्क्षल करे इस नीयत से कि जमान इ श्रादन्द में किसी वक्त उसे वकर को वापस करेगा तो जैद उस अर्भ का मुर्तिनिव है जिसका इस दफ में जिकहें।

तश्रीह २-जो शख़्स कोई मालजो किसी शख़्सके कानों में नहीं पाय और उस माल को उसके मालिक की जानिन से हिफाजत करने या उसके मालिकको नापस करने के लिये अपनी तहनील में लाय तो शख़्से मजकूर उस माल की नदिवानती से अपनी तहनील या तसर्हके नेजा में नहीं लाता और न जुमें का मुजरिमहैं लेकिन नह शख़्स उस जुमें का जिसकी उपर तारीफ की गई है मुजरिम होगा अगर नह उस माल को अपने काम के लिये तसर्हफ में लाय जनिक नह उसके मालिक को जानता हो या उसके दर्याप्तत करलेने के नसीले रखताहों या इससे पहले कि नह मालिकके दर्याप्तत करने शीर उसके मुक्त करने के माकूल नसीले काम में ला चुका हो और एक माकूल मुद्दत तक उस मालको अपनी तहनील में रखाहों ताकि मालिक को उसके दाना करने का कान् होता।

• 1

( वाव १७ - उन जुर्मी के वयान में जो माल से मुत्रव्यक्तिक हैं -- दफ ४०३।)

यह वात कि ऐसी सूरत में कौन्से वसीले फिल्वाके माकूलहैं शौर कौन्सी गुद्दत फिल्वाके माकूल है एक अपरे तन्कीह तलव होगा।

यह ज़रूर नहीं है कि पानेवाला यह जाने कि उस माल का कौन पालिक है या यह कि फुलां शास्त्र उसका मालिकहै विकियह याफी है कि माल को अपने तसर्हक में लातेवक वह यह वाबरन करताहो कि वह उसका अपना माल है या नेक नीयती से वावर न करे कि उसका इकीकी मालिक दस्तयाव नहीं होसका।

#### तपशीलें।

( श्रिलिफ ) बेंदि एक शारिने ज्ञाम पर एक रुपय पाये खोर उस को यह इलम न हो ि वह कितकी मिल्क है श्रीर जैद उस रुपये को उठा ले तो इस सूरत में जैद उस इमे का गुर्तिकिय नहीं हुन्ना जिसकी तारीफ इस दफ में की गई है।

( वे ) जेद शारिशे त्राम पर एक रा<sup>त</sup> पाय त्रीर उस में एक महाजनी हुन्डीही नीर तेन फे और खत के मजम्न से जेद दर्याफ्त करे कि वह हुन्डी फ़लानेशरस की है फिर्फी उसकी अपने तसर्रफ में लाय तो जेद एक जर्मका मुजरिम है जिसका इस दफ में किन्द्री

(जीम) जैद एक रुक्त विसका रुपय हामिरी रुक्त को वाजिनुल गदाहो पत श्रीर किसी तरह से उस के रायाल में न त्याय कि यह रुक्तस किस से ली गगा है तिन रकरा तिलने वालका नाम वाजिहही त्रीर जेद यह जाने कि उस रकसे का लितनाती उस शरास का निशान बता सक्ता है जिसके हक्तमें वह रुक्तस लिखा गया है मगा स मालिक के दर्यापत करने की कोई जिहद न करके उस कक्रने को अपने तसर्रक्षमें साप ते बाद एक खर्म का मुनरिम है जिसका जिक इस दफ, में है।

(दारा) जेद वकर केपास उसकी हमयानी जिस में रूपये हो गिरते देवे चौर जेद की की किर देने की नीयत से हमयानी की उठाय मगर बाद उसके उसकी अपने कामके पार नसर्कम में लाय तो जेंद उम जुर्भ का मुर्निकिन हुया जिसका जिक इस दफ में हैं।

सन १८६०ई०] मजमूत्राः इक्तानीने ताजीराते हिन्द् । १६५

( वाय १७ — उन जुमे। के वयान में जो माल से मुतन्नातिक है-दफ्यात ४०४-४०४।)

द्फः 808—जो कोई शरूस कोई माल वद्दियानती से अपने करि गनती तसर्रफे वेजा या काम में यह जान कर लाय कि वह माल किसी शरूम नि उन माल के मतें वक्त उस मुतबफ़्फा के कब्ज़े में था और यह कि वह माल उस वेजा जो मरने वक्त से किसी ऐसे शरूष के कब्ज़े में नहीं रहाहै जो उस कब्ज़े का कानू-के वक्त शरम नन् मुस्तहकहों तो शरूब मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किरम मितवफ्का के की कैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी भीआद तीन वरसतक होस की है कब्ज़े में था। की कैद की सज़ा दी जायेगी जिसकी भीआद तीन वरसतक होस की है कब्ज़े में था। की तिद जुमीने का भी मुस्तोजिव होगा और अगर मुजिरम उस शरूब मुतवफ़्फा की जानिव से उसकी वफात के वक्षत मुतसही या मुलाजिम के तीर पर मामूर था तो केंद्र की मीआद सात वरसतक होसक्ती है।

#### तमसील ।

श्रगर जेद श्रसासुल वेत श्रोर रुपये पर काविज होने की हालत में मर जाय श्रोर वकर उस का नोकर कवल इसके कि वह रुपय किसी ऐसे शक्स के कव्ने में श्राजाय जो उस कव्जे का मुस्तहक है रुपये मजकूर को बददियानती से श्रपने तसर्रिक वेजा मे लाये तो इस सूरत में जेद उस जर्म का मुर्तिकिव हुशा जिसकी तारीफ इस दक्ष में की गई है।

# खयानते सुजरिमानः के बयान में।

द्पः ४०५—कोई शख़्स जिसको किसी तरह से कोई माल या खियानते किसी मालका इहितमाम अमानतन् सपुर्द हो क़ानून की किसी ऐसी मुजिरिमान । हिदायत के खिलाफ करके जिसमें अमानते मजकूर के अदा करने का तरीक़ मुअय्यन हो या किसी मुआहद इ मुताबिक़े क़ानून के खिलाफ करके जो छफ़ज़न् या मानन् शख़्स मजकूर ने अमानते मज़कूर के अदा करने के तरीक़ की निस्वत किया हो माले मज़कूर को वदियानती से अपने तसक के वेजा में या अपने काम में लाय या उस माल को वद दियानती से अपने इस्तिअमाल में लाये या अलाहद करे या किसी दूसरे शख़्स को अमदन ऐसा करने दे तो शख़्स मजकूर "खयानते मुजिरमानः" का मुर्तिक व होगा ।

<sup>9</sup>दरखस्स मुरत्तव करने फर्दे करारदादे जर्भ तहते दफ इ हाजा के मुलाहज तलव मज-मृत्र इ जावित इ फ्रोजदारी सन् १८६८ ई० ( ऐक्ट ४ मुसदर इ सर् १८६८ ई० ) की दफ २२३ [ ऐक्ट हाय श्राम-जिल्द ६ ]।

( वाव १७-उन जुमें। के वयान मे जो माल से मृतश्चलिक हैं -- दफ. ४०६।)

#### तमसीलें।

- (श्रिलिफ) श्रागर जेंद जो किसी शख्स मुतवफ्फा के वसीयतनामेकी रूसे वसीही वर दियानती से उस कानून के खिलाफ करे जिसमें वसीयतनामे के मुताविक तके की तकर्ताम करने का हुक्म है श्रीर तर्क अपने कामके लिथे तसर्रक्षमे लाय तो जेंद खयानते मुजरिमाक का मुतीकिव होगा।
- ( जीम ) प्रगर जैद साकिने कलकत्त बकर साकिने दिहली का एजट हो ग्रीर हन्दोनों के दिभियान लफ्तन् या मानन् एक मुनाहद हो कि वकर जो रुपय जैद को हुन्डी हरें उसको जेद बकर की हिदायत के मुतानिक नफश्च के लिये प्रमानतन् लगा ले ग्रीर बहर एक लाख रुपय इस दिदायत से जेद के पास हुन्डीकरें कि जेद उसको कम्पनी के प्रामीती नोट की खरीद में लगा दे मगर जेद बदियानती से उस हिदायत के खिलाफ करके श्राने कारश्रीवार में सर्फ करे तो जेद खयानते गुजरिमान का मुर्तिकव होगा।
- (दाल) लेकिन ऊपर की पिलली तमसील मे अगर जेद न बदियानती से बिल्क नेक नीयती से यह बाबर करके कि वक बगाल के हिस्से खरीद लेना बकर के लिये तियादानर ग्रुफीद होगा वकर की हिदायतके खिलाफ करे और कम्पनी के कागज खरीदने की जगह बक बंगाल के हिस्से बकर के नाम खरीदे तो इसस्रत में गोबकर जिया उठाय और उस तिया की बाबत जेद पर दिवानी में नालिश करने का मुस्तहकहो ताहम च्रिक जेदने बदिवानी से अमल नहीं किया इस लिये जेद खयानते मुजरिमान का मुर्तिकव नहीं है।
- (हे) यगर जैद जो सारिश्त इ माल का यहलकारहे जारे सर्कारी का अमानतदारहो थोर उस पर खाह कानून की हिदाइत के मुवाफिक खाह किसी मुझाहिदेकी रूसे जो गर्निम्ट के साथ राफ्जन् या मानन् जहर में आयाहो वाजिवहो कि वह तमाम जोरे सर्कारी जो उत्तर्न करने में है किसी खास खजाने में दाखिल करे मगर जेद उस रुपये की वदिद्यानती से प पने तसर्रुफ में लाय तो जेद खियानते मुजरिमान का मुर्तिकिव है।

(यान) वकर की जानिवसे जेद को जो माल श्री श्रसत्रान पहुंचानेका पेशा रसताहे देही माल श्रमानतन सपुर्द हो कि वह उसे खुशकी या तरीकी राह से पहुचादे श्रीर जेद उस माउ का बददियानती से तसर्वके बेजा मे लाय तो जेद स्वयानते गुजारमान का गुर्तकिव होगा।

द्रा: ४०६ - जो कोई श्राट्स खयानते मुजरिमानः का मुर्ति कि हो उसको दोनों किस्मों में से किसी किरम की कैट्की सजा दीनायगी

रापानने मजी- सन १८६०ई०] मजमूत्राः कवानीने ताजीराते हिन्द । १६७

(वात १७ - उन जुमी के वयान मे जो मालते मुत्राहिकहें -द्षसान ४०७-४१०।)

जिसकी मीझाद तीन वरस तक होसक्ती है या हुर्माने की राजा या मान जी दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

द्राः ४०७-धगर कोई शरूस जिसको माल पहुंचानेके पेशा-माल पहुंचाने वर या घटवाल या गुदाम के मालिक की हैसीयन से काई माल अन्ति वात कार ने आनतन सपुर्द हो उस माल की निस्वत खियानते मुजिरमानः का गुजिरमान । मुत्तिकवहो तो शरूसे मज़कूर को दोनों किस्पों में से किसी किस्मकी केंद्र की सज़ा दीजायेगी जिसकी गीआ़द सात वरस तक होसक्ती है और वह जुमीने का भी गुस्तौजिय होगा।

दुक्तः ४० = — कोई शास्त जो मुतसदी या नोकर हो या जो मुततदी या मुतसदी या नौकर के काम पर मामूरहो और जिसको किसी तरह नौकर से मुतसदी या नौकर की हैसीयत से कोई माल या किसी मालका इह- मुजिरमान । तिमाम अमानतन सपुर्द हो माले मजकूरकी निस्त्रत स्वधानते मुजिर- मानः का मुतिकिव हो तो शास्ते मजकूर को दोनों किसमों मेंसे किसी किसम की कैदकी सजा दीजायेगी जिसकी मीत्राद सात वरस तक होसक्ती है और वह जुभीने का भी मुस्तौजिव होगा।

दफ्र: ४०६ — कोई शह़स जिसको वहैसीयते सकीरी मुलाजिम सर्जारीमुला-या अपने कारश्रोवार के एतिवार से वहैसीयत महाजन या सौदागर जिम या या कारपदीज या दल्लाल या मुह़तार या एजिन्ड के कोई माल या महाजन या किसी माल का इहतिमाम किसी तरह अमानतन सपुर्द हो माले मज- एजिन्ड से कूर की निस्वत ख्यानते मुजिरमानः का मुतकिव हो तो शह़स मज़- ख़ियानते कूर को हब्स दवाम वउवूरे द्यीय शोर या दोनों किस्मों में से किसी मुजिरमान । किस्म की केंद्र की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीज्याद दस वरस तक हो सक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिव होगा।

माले मतरूकः लेने के बयान में।

दफ: ४१० – वह पाल जिसका कब्जः सर्वे या इस्तिहसाले माले मसरूक । विलजन या सर्वः इविलजन को जरीये से मुन्तकल हुआ हो और वह

१ दरवार इ सजाय ताजीयान वपादाशे छर्म मुसर्रह इ दफ ४११ के मुलाहज तलव ऐतर सजाय ताजियान सन् १=६४ ई० ( नम्बर ६ मुसदर इ सन् १=६४ ई० ) की दफ आत २ औ ३ [ऐबर हाय नाम—जिल्द १] - त्रीर वपादाशे छर्म मुसर्रह इ दफ ४१२ के

( वाव १७ — उन जुमी के वयान में जो मालते मुतचिक्तिक हैं-दक्षचात ४११-४१२।)

माल जो तसरुपे वेजा मुजिरमानः में लाया नया हो जिसकी नि स्वत शिवयानते मुजिरमानः का इतिकाव हुआ हो "माले मसस्कः" कहा जायेगा है आम इस से कि उस माल का ऐसा इन्तिकाल व तसरुप वेजा या उसकी निस्वत खियानते मुजिरमानः ब्रिटिश इन्हिया के अन्दर या उसके दाहर वक्क में आई हो ] लेकिन वह माल अगर वादहू उस शख़्स के कब्ज़े में आ जाय जो उसके कब्ज़े का कातूनर मुस्तहक है तब वह माल माले मसस्काःन होगा।

माले मसरूकः नददियानती से लेना । दफ: 8 १ १ — जो कोई शख़्स कोई माले मसरूक: यह जानका या वावर करने की वजह रखकर कि वह माल माले मसरूक हैं द दियानती से ले या ले रखे उस शख़्स को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीन्नाद तीन वरसतक हैं सक्ती है या जुमीने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

माले मसरूकः न इतिकान डकेती नद

दियानती से

त्तना ।

द्धः ११२ — जो कोई शास्त्र कोई माले मसरूकः वद दियानवी से छेया ले रखे जिसकी निस्वत वह जानता या वावर करने की वजा रखता हो कि उसका कब्जः डकैती के इतिकाव के ज़रीये से मुन्तकति हुआहै या किसी शास्त्रसे जिसकी निस्वत वह जानता या वावर करने

मुलाह्ज तलव वही ऐक्ट — श्रीर नीज दरवार वर्मा के श्राह्नों के ऐक्ट नन् र=हर्क (नम्बर १३ मुसदर-इ सन् १=ह= ई०) की दफ ४ (३) (वे) श्रीर जमीम र्मिन्हर इ क्रवानीने वर्मा मतवृद्ध-इ सन् १=हह ई०] — श्रीर वपादारी जर्म मुसर्रह-इ दक्त ४१३ है मुलाह्ज तलव ऐक्ट सजाये ताजियान सन् १=ह४ ई० (नम्बर ह मुसदर-इ सन् १=६३ ई०) की दफ़शात ४ श्री ह।

दरनार इ सजा नपाटारो जराइम तहते दक्षज्ञात ४११-४१४ के जिनकी तह की पर्जावके जिल इ सहिदी में या निलोचिस्तान में नजरिय को स्तिले सर्दारान के छन्त में ज्ञाय मुलाहज तलन पर्जान के सहिदी जराइम के रेगूलेशन सन् १==७ ६० (नग्न भिस्त इ सन् १==७ ६०) की दक्ष १४ [मजमूल इ क्रवानीने पर्जाव मन् रूप १==० ६०]।

१ लफ्त "हुमें 'मजमूल इ कवानीने ताजीराने हिन्दने तमींम वरनेवाले ट्रेन्ट तर् ।== ६० (नम्बर = मुतदर इ सन् १==२ ६०) की दफ ह के जरीये ने मन्म्स कि । [ ऐक्ट हाय ज्ञाम—जिल्द ४ । ]

र यह प्रतकात मजमूब इक्तानीने ताजीराते हिन्द के तमाँ करनेपाल देवर 'हर्ड' के (नम्बर = मुनदर इ तर् १==२ १०) की दक ह के जरीने ते दारिन ि हैं हैं [ ऐक्ट हाप साम—जिन्द ४]।

( वाव १७-उन समें। के वयान में जो माल से मुतत्राक्षिक हैं-दफवात ४१३-४१५।)

की वजह रखता है कि वह ढाकुओं के गुरोह में श्रीक है या श्रीक रहा है कोई माल वदियानती से ले जिसकी निस्वन वह जानता या वावर करने की वजह रखता है कि वह माल माले मसरूक: है तो शख़्स मज़कूर को हब्स दवाम वच्चूरे द्यीय शोर या कैंद सख़्त की सजा दीजायेगी जिसकी मीत्राद दस वरस तक होसक्ती है श्रीर वह जुमीने का भी मुस्तीजिव होगा।

द्कः ४१३—जो श्रत्स कोई ऐसा माल जिसको वह जानता माले मसरक या वावर करने की वजह रखता हो कि वह माल माले गसरूकः है का शादतन आदतन लिया करता हो या उसका कारस्रोवार किया करता हो करना। उस श्रत्स को इब्स दवाम वज्वूरे दर्याय शोर या दोनों किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीन्माद दस वरस तक हो सक्ती है श्रीर वह जुमीने का भी मुस्तों जिन्न होगा।

द्फ: 8 १ 8 - जो कोई श्रांद्रस किसी ऐसे माल के छुपाने या माले मसरूकः छपाने में अलाहदः करने या तलफ करने में विल्इरादः मदद करे जिसकी मदद देना। निस्वत वह जानता या वावर करने की वजह रखता हो कि वह माल माले मसरूकः है तो श्रांद्रसे मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्मकी केंद्र की सजा दी जायेगी जिसकी मीद्याद तीन वरस तक हो सक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

#### दगाके बयान में।

दफ्र: 8१५—जो कोई शख़्स किसी शख़्स को घोका देकर दण। उस घोका खानेवाले शख़्स को फरेव से या बददियानती से तहरीक करे कि वह कोई माल किसी शख़्स के हवाले करे या इसपर रिज़ामन्दी जाहिर करे कि कोई शख़्स कोई माल छे रखे या घोका खानेवाले शख़्स को किसी ऐसे अमर के करने या तर्क करने की कसदन तहरीक करे जिसको वह न करता या तर्क न करता दरहाले कि उसको इस तरह घोका न दियाजाता और जो फेल या तर्क उस शख़्स के जिसम या खातिर या नेकनाभी या माल को मजर्रत या गज़न्द पहुंचाय या

( वाव १७-उन जुमें। के वयान में जी माल से मुतत्र हिक हैं-दफ ४१४।)

उसके पहुंचाने का इहतिमाल हो तो कहा जायेगा कि श्र्हि मज-

त्रारीह—वदियानती से उमूरे वाक्षई का एखका करना एक धोका देना है जो इस दफः में मक्रमूद है।

#### तमसीलें।

( त्रालिफ ) जैद भूटम्ट मुलाजिमे मृतत्रहिंदे मुल्की होने का इदेशा करके तकत नकर को धोका दे त्रीर इस तरह बदियानती से बकर को तहरीककरे कि वह उसे नसातः माल दे जिसकी कीमत त्रदाकरना उसकी नीयत भे न हो तो जैद ने दगा की।

(वे) जैद किसी शे पर कोई निशाने मुलनवस लगाने के जरीये से क़स्दर भोग हैं वक्त को यह वावर कराय कि वह शे फुला नामवर कारीगर की वनाई हुई और इत वह वदियानती से वकर को शे मजकूर के खरीदने और क़ीमत देने की तहरीक करें तो जे के दगा की।

(जीम) जेद वकर की किसी हो का भूग नमून. दिखलानेसे कसदन धीरा देके कर को यह वावर कराय कि वह हो नमूने के मुताबिक है और इस जरीये से बकर को उम द खरीदने और कीमत देने की वहिंदियानती से तहरीक करे तो जेद ने दुगा की।

(दाल) अगर जेट किसी शे की कीमत में किसी कोटी पर जिस में जेद पात्म जमा नहीं है एक रक्त पेश वरे और उसको यह उम्मेद हो कि उस कोटी में यह द्व न पटेगा और इस तरह वकर को करूटन बोका दे और उसकी कीमतका न देना जेदकी नित्त में हो तो जेद ने दगा की।

(हे) अगर जैद ऐमी चीजों को हीरों की हैसीयत से गिरों रखकर जिन को वह जानता है कि हीरे नहीं हैं करदन् यकर को बीका दे और इस जरीये से वकर की नार कर्ज देने की वदित्यानती से तहरीक करे तो जैद ने दगा की।

(वाव) जैर कहर नो करदन धोका देकर यह बावर कराय कि जो रुपय तू मुक्ती कर्ज तेगा उनके खटा करने की में नीयत रखता हू और इसके जिग्ये से बकर को नार फर्ज देने की बटियाननी में तहरीक करे और जैद की नपय खदा करने की नीयत न हो तो जैट ने दगा की।

(जे) जेद ववरको करदव बोना देनर यह बावर कराम कि मे तुक्त नो एक दान मिनदार वर्ग नील मी देना चाहता हू जिसका देना उस की नीयन में न हो और उस के जिसमें से इस देने के एतिबार पर वयरनो पेशभी रूपय देने भी वदित्यानती से तहनि करें तो जैद ने दना की लेकिन अगर रूपय हामिल करने यक्त वर्ग नील देना जेद दी नीयन में हो और बाद इसके वह अपना मुखाहद तोडडाल और वर्ग नील न दे तो यह दार्ग नहीं करना है मगर मुखाहद के नोटों मी बावन मिर्फ नासिश दीमार्ग में मार्ज हों। दे ला कर है

- (हे) बेद वक्तर की क़स्दन घोका देकर यह दावर कराये कि मेरे और तेरे दिमियान में जो मुद्याहद हुन्ना था उसकी निस्तत मेंने प्रपना प्रहद उफा किया जिसको उसने उफा न किया हो श्रीर इस जरिये से वक्तर को रुपय देने की वट्टियानती से तहरीक करे तो जेद ने दना की।
- (तो) जेद कोई जायदाद वकर के हाथ वेचे ग्रीर उसके नाम मुन्तकल करदे ग्रीर फिर यह जानकर कि वे करने के सबन से उस माल की निस्त्रन मुक्तको कुछ इस्तिहकाक नहीं रहा वगैर जाहिर करने इस वात के कि वकर के हाथ पहले वे ग्री इन्तिकाल हो चुका खालिद के हाथ उसी जायदाद को वे या रिहन करे श्रीर खालिद से जोर वे या जरे रिहन ले ले तो जैद ने दगा की।

द्भ: ४१६-अगर कोई शरूस यह इहिआ करने से कि दह दूसरा शरूम कोई और शरूस है या जान वूभ कर एक शरूस को किसी दूसरे शरूसका कायम मुकाम बनाने से या अपने आप को या किसी दूसरे शरूस को ऐसा शरूस जाहिर करने से जो वह खुद या दूसरा शरूस फिलवाके न हो दगा करे तो कहा जायेगा कि शरू में मजकूरने '' दू-सरा शरूस बनाने से दगा की''।

तरारीह-डुर्भ मजकूर का इतिकाव वक् में आना सयभा जायेगा आम इस्से कि वह श्रत्स जिसके होने का इदिआ हुआ वाकई हो या खियाली।

#### तश्सीलें।

- ( य्रलिफ ) जेद अपने तर्ड एक अपना हमनाम दोलन मन्द महाजन रेिद्या करके दगा करे तो जेद ने दूसरा शख्म बनाने से दगा की ।
- (वे) जैद यह इदिया करके दगा करे कि में नकर हू और नकर एक शख्म मृतवक्ता हो तो जैद ने दूसरा शख्म ननाने से दगा की।

í

दफ: ४१७-जो कोई शाला दगा करे उस शाला को दोनों दगा की समा। किरमों में से किसी किसम की कैद की सजा दीजायेगी जिसकी मी- प्याद एक दरसतक होसक्ती है या हुमीने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

द्फ़: ११ द्र—जो कोई शाल्स दगा करे इस इत्म से कि उसकी द्या इम इत्म जरियेसे ऐसे शाल्स को जियाने वेजा पहुंचाने का इहतिमाल है जिस के से कि उस से इस्तिहकाककी हिफाजत उस एज्यामिले में जिसकी निस्वत दगा वाके ( नान १७-उन जुर्मी के नयान से जो माल से मुतन्निक्षक हैं-दुरुवात ४६६-४२२।)

किसी शरस को पहुँचे शिसके इस्ति-इकाक की इहिफाजत मुजरिम पर बाजिव है। दूनरा शख्स बनाने से न्सा-करने की सजा।

हो किसी जातून या मुन्याहदः इम्ताबिको जातून की रूपे उस पर वाजिब थी तो श्लास मज़कूर की दोनों जिस्मों में से किसी जिस की कैद की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीन्याद तीन वरसतक होतकी है या ज़ुमीने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

दृक्तः ४१६—जो कोई श्रद्ध दूसरा श्रद्ध दनाने से द्या करे उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैंद की सजा दीनायेगी जिसकी मीखाद तीन वरसतक होसक्ती है या हुमीने की सजा य दोनों सजायें दी जायेंगी।

माल के हवाले करने की दगा और बद टियानतीते तहरीक करना।

द्फ: ४२०—जो कोई श्राहस दशा करे और इस के जरीये से धोका खाने दाखे श्राहस को दद्दियानती से तहरीक करे कि दह कोई माल किसी श्राहन के हवाले करे या किसी कफालतुल माल के इल या छुज़ को या किसी शै को जो दस्तखती या मुहरी हो और जो क फालतुल माल किये जाने की हैसीयत रखती हो दनाये या तब्दीत करे या तलफकरे तो शाहरा मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीसाद सात बरततक

होसक्ती है और वह जुमीने का भी मुक्तीनिय होगा। फरेव आमेज़ वसीक्तों और माल को फरेव से कब्जे

से अलाहदा करने के वयान में।

कर्नसाही में तक्सीम के रोजने के लिये बा-त्यानती या फरेय से माल योद्दर करण या त्याना। द्राः ४२१—जो कोई श्रत्स दरीर लेने काफी एवज के को. साल वदियानती से या फरेव से दूर करे या छुपाये या किसी शल्म के हवाले करे या मुन्तकल करे या मुन्तकल कराये यह नीयत करें या इस अमर का इहितमाल जानकर कि उसके जरीये से माले मूजः छूर उसके अर्जनाहों या किसी श्रत्स के अर्जलाहों के विभयान में कातून के मुताबिक तकसीम होने से एक जाय तो श्रत्स मजहरूको दोना किस्मो में से किसी जिस्म की क्षेत्रकी सजा दीजायेगी जिनहीं भीजाद वो दरसतक होसक्ती है या जुमीने की सजा या दोनो सलारे वी जायेगी।

नं ने दफ़: १२२ — जो बोई शहस किसी क्रजें या मुनालिवे को ने जिएं उसका सपना या किसी रूमरेशहस का पाना तो सपने कर्ज या उस ( याव १७-उन जुमें। के वयान में जो माल से मुतज्ञातिक हे-उफनान ४०३-४०४ )

दूसरे शाला के कार्ज के श्रदा होने के लिये कारून के मुश्राफिक के एउटा मुयस्सर होने से बद्दियानती या फरेब से रोके तो शाला मजकूर होने में का को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैंद्र की सजा दी जापेगी किस में जिसकी भी शाद दस वसस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या ग्रापता। दोनों सज़ायें दीजायेंगी।

द्कः ४२३—जो कोई श्राह्स वह दियानती या फरेव से किसी वर्ताक व ऐसे वसीके या निवश्ते पर दस्तरात करे या एसकी तक मील करे या वित्रकाक वी उसमें फरीक हो जाय जिस वसीके या निवश्ते का मज्यून यह हो कि वा करेन से किसी माल या किसी इस्तिहकाक का गुतन्य ज्ञिक उस माल के उसके तक मील करना जरीये से इन्तिकाल हो या उसमें कोई स्वर्च पड़े श्रीर जिसमें कोई जिसमें एव करना क्रिया वावत उस इन्तिकाल या रार्च के एवज़ के हो या वह स्कृट कर वयान वयान उस श्राह्म या उन श्राह्मों से तत्र्य हलुक रखता हो जिसके या किसा है। जिनके इस्ति अमाल या नका के लिये उसका मुश्र रसर होना किल वाके मकसूद है तो श्राह्म मजक्र को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र की सजा दी जायेगी जिसकी मी आवद दो वरस तक होसक्ती है या जुमीने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

दुप्तः ४२४—जो कोई शृद्ध अपना या किसी दूसरे शृद्ध का माल को बद-कोई माल बददियानती या फरेब से छुपाये या दूर करे या उसके दियानती छुपाने या दूर करने में बददियानती या फरेब से मदद करे या किसी करना या मुतालिवे या दावी से जिसका वह मुस्तहक है बददियानती से दस्त- छुपाना। बदीर हो तो शृद्ध मज़कूर को दोनों किस्मों में से किसी क्रिस्म की केंद्र की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीज्ञाद दो बरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

# नुक्रसान रसानी के बयान से।

दफ्तः ४२५ – जो कोई शास्त्र इस नीयत से या इस अपरके इह नुक्ताने तिमाल के इल्म से कि आम्मः इस्ताहक को या किसी शास्त्र को रसानी।

<sup>9</sup> उन जुर्में। के इत्तिला पहुंचानेकी पात्रन्दीके बारे में जो तहते दफ ४३५ या ४६६ का-विले सजा हैं मुलाहज तलव मजमूच इ जावित इ फीजदारी सन् १८६ ई० (ऐक्ट ५ मु-सद्र इ सन् १८६ ई०) की दफा ४४ [ऐक्ट हायनाम-जिल्द ६]।

( वान १७-उन जुमें। के वयान में जो माल से मुतग्राक्षिक हैं-दफ: ४२५।)

जियाने नाजायज या मजरत पहुंचाये किसी माल के तलफ का या किसी मालकी ऐसी तब्दील या उसकी जगह की ऐसी तब्दील का वाइस हो जिससे उसकी मालीयत या काममें आनेकी काविलीयत मादूम होजाय या कम होजाय या जो नुक्तसान के साथ उसपर गुम्र स्सर हो तो कहा जायगा कि शख़्से मज़क्र "नुक्तसान रसानी" का ख़ुत्किव हुआ।

तहारीह १ - जुमें नुझसान रसानी के युतहाक होने के लिये यह जरूर नहीं है कि जस याल के मालिक को जिसे नुझसान पहुंचा या जो तलफ हुआ ज़ियान या मज़र्रत पहुंचाना युजरिम की नीयतमें हो विकि यह काफी है कि उसकी यह नीयत हो या इस अमर का इहितमाल जसके इल्म में हो कि किसी मालके नुकसान पहुंचाने के ज़रीये से किसी शह़स को ज़ियाने वेजा या मज़र्रत पहुंचाये आप इससे कि वह माल उस शह़स की मिलकहो या न हो।

तश्रीह २-नुक्सानरसानी का इतिकाव किसी ऐसे फेलके ज़रीयेसे होसक्ताहै जो किसी मालपर असर करे खाह वह माल इस

उन जुमें। में जो हस्ने दफ्रश्रात ४२६ श्रो ४२७ क्रानिले सजाहों वाज स्रतों में राजी नाम होसक्ता है-मुलाहज तलन मजम्श्र इ मजक्र की दफ ३४५ दरखुस्स उस नीकी दौराने मुकदम के कि जन श्रदालत की इजाजत के निद्न राजीनाम जायज नहीं है मुलाहज तलन मजम्श्र इ मजक्र की दफ इ मजनूर की दफ इ तहती(५)।

दर्शरः सत्ताये ताजियान के पजान के अजलाये सरहरीं और निल्चिस्तान में नपाराग उन जराइम के जो तहते दफ्तआत ४२७ लगाइत ४२६ यो दफ्रआत ४३४ यो ४३६ के कानिले सन्ताहें मुलाहज तलन पजान के सरहरी जराइम के रेग्नलेशन सन् १८८७ ई० (न ४ मुसदर इसन् १८८७ ई०) की दफ्र ८ [ मजम्य इक्तवानीने पजान मत्त्र्य ह सन् १८८० ई० ] की दफ्र ८ [ मजम्य इक्तवानीने पजान मत्र्य ह सन् १८८० ई०] की तहते दफ्रआत ४३५ यो ४३६ यो ४४० के कानिले सन्ना हं मुलाहज तलन अपरत्रह्या के आईनो के ऐक्ट सन् १८६० ई० (न १३ मुनदर इसन् १८६८ ई०) की दफ्र ४ (३)(वे) और जमीम २ [ मजम्य इक्नवानीन जन्मा मत्राय इसन् १८६६ ई०]।

दरबार इ सजा बपादारी जराइम तहते दफ़श्चात ४२७ श्री४२६ श्री ४३५ श्री४२६ के जिनकी तहकीकान पजाब के जिलाने मरहदी में या बिल्चिस्तान में बजरीय नी तिर्मे मर्नागत के उपान में याय मानाहन तजब रेगुनेशने मनाहर की दफ १८।

# सन १८६०ई० ] मजमू अश्ह क्रवानीने ताजीराते हिन्द । ५०५

( वाव १७-उन जुमें। के वयान में जो माल से गुतज्ञ विक हैं -- दफ्त ४२६।)

## - शख़्स की मिलक हो जो इर्तिकावे फेल करता है खाह उस शख़्स स्रोर स्रोर शख़्सों की विल्इश्तिराक मिलकीयत हो।

#### तमसीलें।

- (त्रितिक ) जेंद वकर को जियाने बेजा पहुचाने की नीयत से पक्रर के किसी कफा-लतुल्माल को विलाइराद- जला दे तो जेंद नुक्सान रसानी का ग्रितिकव हुत्रा।
- (वे) जैद वकर को जियाने वेजा पहुचाने की नीयत से उसके वर्फखाने में पानी पहुचाये धीर इस तरह से वर्फ पिघलने का वाइस हो तो जीद नुक्सान रसानी का मुर्तिकियहुआ।
- (जीम) जैद दर्यामें वक्तर की छाग्रठी विलाइराद फॅक दे इस नीयत से कि वह उसके जरीये से वक्तर को जियाने बेजा पहुचाये तो जैद नुक्सान रसानी का मुर्तिकिन हुन्ता।
- (दाल) जैद यह जानकर कि उसका असवाव वक्तर के कर्जे के अदा करने ने लिये जो जैद पर आता है कुर्क होनेवाला है उस असवाव को तलफ़् कर डाले इस नीयत से कि , वह उसके जरीये से वक्तर को उसके कर्जे के वस्ल पाने से रोके और इस तरह से वक्तर को मर्जरत पहुचाये तो जैद उक्सान रसानी का मुर्तिकिव हुआ।
  - (हे) जैद किसी जहाज का बीमा कराके विल इराद. उस जहाज की तथाही का बाइसहो इस नीयत से कि वह बीमे बालों को मजर्रत पहुचाये तो जेद उक्सान रसानी का मुर्तिकिव हुआ।
  - (वाव) जैद किसी जहाज की तवाही का वाइस हो इस नीयत से कि वकर को जिसने • उस जहाज की किफालत पर रूपय कर्ज दियाहो मर्जरत पहुचाये तो जैद उपसान रसानी का मुर्तिकिव हुआ।
    - (जे ) जैद जो वक्तर की शिरकत में किसी घोड़े का मालिक हो उस घोड़े के गोली मारे इस नीयत से कि वह उसके जरीये से वक्तर को जियाने वेजा पहुचाये तो जैद तुक्सान रसानी का मुर्तिकिव हुआ।
    - (हे) जैद वकर के खेत में मवेशी के युस जाने का वाइस हो यह नीयत करके छोर इस श्रमर का इहतिमाल जानकर कि यक्तर की फसल को मर्जरत पहुचाये तो जैद जनसानरसानी का मुर्तिकिव हुआ।
    - दफ़: 82 ६ जो कोई शख़्स नुझसान रसानी का मुर्तिकेव वक्सान हो उसको दोनों किंस्मों में से किसी किस्म की केंद्र की सजा दी रसानी की जायेगी जिसकी मीज्याद तीन महीने तक होसक्ती है या जुमीने की सजा। सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

( वाव १७-उन जुमें। के वयान में जो माल से मुतत्राहिक हैं--दफ़त्रात ४२७-४३०।)

नुक्सान रसानी के जरीये से पचास रूपये तक मजरीत पहुचाना।

दफ्तः ४२७-जो कोई शख़्स तुक्सानरसानी का मुत्तिक हो श्रीर उसके ज़रीये से वकदरे पचास रुपये या जियादः के जियान या मज़रत का वाइस हो उसको दोनों किरमों में से किसी किस की कैदकी सज़ा दी जायेगी जिसकी मीज़ाद दो वरस तक हो सक्ती है या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

दुक्तः ४२ - जो कोई शख़्स दस रुपये या ज़ियादः की माली-दस रुपये की यत के किसी हैवान या हैवानों के मार डालने या जहर देने ग मालीयत के किसी हैवान उसके किसी अज़्व को वेकार करने या उसको वेकार करने के जरीये को मार डालने से नुक्तसानरसानी का मुतिकिव हो उस श्रत्स को दोनों किस्मीमें या उसके किसी अज्व से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीत्राद दो को वेकार करन त छ-इसान रसानी। वरसतक होसक्ती है या छुमीने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

द्फः ४२६ - जो कोई शाल्स किसी हाथी या ऊंट या घोड़े किसी मालीयत की मवेशीवगैर या खचर या भैंसे या वैल या गाय या विधया को कितनीही मार्लि को या पचास यत उसकी हो या पचास रुपये या जियादः की मालियत के किसी रूपयेकी माली-यत के किसी दूसरे हैवान को मार डालने या जहर देने या उसके अज़ब को वेकार हैवान को मार या उसको वेकार करनेके जरीये से तुक्तसानरसानी का मुर्तिकिवही. डालने या उसके तो श्राल्से मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीत्राद पांच वरसतक होसक्ती है ग किसी खज्व को वेकार करने जुमीने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायंगी। से नुक्सान रसानी । च्यावयारी के

द्फ: 8 ३० - जो कोई श्रांट्स किसी ऐसे फेलके इर्तिकाव के जिपे से नुक्सानरसानी का मुतिकव हो जो ऐसे पानी की कमी का वाइस हो या मुत्किव जानता हो कि उसके ऐसी कमी के वाइस होने का इहति माल है जो जराऋत के कामों के लिये या इन्सान के या ऐसे हैंवानी के खाने पीनेके लिये जो मालहै या सफाई के लिये या किसी दस्तकारी के इजराके लिये काममें आताहो तो श्राल्से मजकूर को दोनों किस्मीं में किसी किस्म की केंद्र की सजा दी जायेगी जिलकी मी आद पांच वर्त तक होसक्ती है या जुमीने की सज़ा या दोनों सजायं दीजायेंगी।

कामों को

नुक्सान पर्ह-

चाने से या वतारे वेजा

पानीका रुख

फेर देने

**नुस्मा**त

रमानी ।

सन १८६०ई० ] मजमूब्रभः इक्वानीने ताजीराते हिन्द् । २०७ (बाब १७-उन छमे। के बयान में जो माल ने मुनच्यत्ति है-इफ्ल ४२४-०३३ ।)

द्राः १३१ - जो कोई श्रत्स किसी ऐसे फेल के इतिकाय के कि जारिये से नुक्रसान रसानी का मुर्तिकिय हो जो किसी शारेच चाम या पुल या किसी दर्याये कः विले रयानीये मर्कवेनरी को या किसी मर्ज कराये आवे कुद्रती या जमनी काविले रयानीये मर्कवेतरी को ऐसा प्रचान कराये या मुर्तिकिय जानता हो कि उसके ऐसे कर देनेका इहतिमाल हर्यायको है कि वह सफर करने या असवाय के लेजाने के लिये गुजर के काविले न रहे या उसके वेखतर होने में रालल पड़ जाय तो श्राद्र मजकूर को दोनों किसमों में से किसी किरम की कैंद्र की सजा दी जायेगी जिसकी मीज्याद पांच वरसतक होसक्ती हैं या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेगी।

द्फः ४३२—जो कोई शरूस किसी ऐसे फेल के इर्तिकाव के रेनाव देनाने जिस्से से सुद्धसानरसानी का मुर्तिकिव हो जो किसी ऐसे सेलाव या करोंने फैलने का या किसी झाम वदररों की ऐसी रोक का वाइस हो या ति जिनने मति जिसको मुजरिम जानता है कि उस फेल के वाइस से ऐसे सैलाव ति होती है। फेलने या ऐसी रोक का इहितमाल है जिससे नुद्धसान या मजरित नुस्तानरमा।। जुड़ूर में आये तो शरूसे मजकूर को दोनों किसमों में से किसी किसम की कैद की सजा दीजायगी जिसकी मी आद पांच वरस तक हो सकी है या जुमीने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

द्फः ४३३—जो कोई श्रद्ध किसी लाइट् हाउस या किसी लाइट् हाउस रौशनी को जो निशाने समुन्दरी के तौर पर काम में याती हो या या निशाने किसी निशान या समुन्दरी को तिसी निशान या त्वाह करने किसी निशान या त्वाह करने किसी श्रीर श्रे को जो मर्कवेतरी के चलाने वालों की रहनुमाई के या उसकी लिये काइम की गई हो तवाह करने या तब्दीलों जाय करने के तब्दीलें जायकर जरीये से या किसी ऐसे फेल के जरीये से जो ऐसे लाइट् हाउस या ने या किसी निशान समुन्दरी या पानी पर तैरने वालों किसी निशान या उस देने से उनसान किसम के किसी श्रीर श्रे को जिसका जिक्र उत्पर हुआ मर्कवेतरी रतानी। के चलाने वालों की रहनुमाई के लिये किसी कदर वेकार कर देने से उनसान के चलाने वालों की रहनुमाई के लिये किसी कदर वेकार कर देन से उनसान इसान रसानीका मुर्तिकवही तो शब्द मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र की सजादीजायेगी जिसकी मीमाद सातवरस

तक होसक्ती है या जुर्याने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

(वाय १७~उन सुर्मी के बयान मे जो माल से मुतत्रविक हैं-दफः ४४१।)

# सुदाखलते बेजा मुजिरमानःके बयान में ।

मुदाखलते वेजा मुजरिन मानः। दफ्तः ४४१ — जो कोई शास्स किसी ऐसी जायदादके अन्दर दाखिलहो जो किसी दूसरे शास्त्र के कब्जे में है इस नीयत से कि किसी जुमें का इर्तिकाब करे या उस शास्त्र की जो जायदादे मज़कूर पर काविज़है तखबीफ तौहीन करे या उसको रख़दे—

य। उस जायदाद के अन्दर जवाजन दाखिल होकर वहां

१ दरवार तथललुक पिजीर होने दफयात ४४१ ग्रो ४४४ विनस्वते जराइम तहते क्रयानीने मुख्तस्मुल धमर या मुख्तस्मुल मुक्ताम के मुलाहज तलव माक्रव्ल की दफ ४० - उन अमी के इत्तिला पहुचाने की पावन्दी के वारे में जो तहते दफयात ४४६ श्रो ४४० या दफ ४४६ लगाइत ४६० के क्राविले सजा हैं मुलाहज तलव मजमूश्र ह जावित इ फ्रोज-दारी सन् १८६८ ई० (ऐक्ट ५ मुसदरःइ सन् १८६८ ई०) की दफ ४४ [ ऐक्टहाये यान जिल्द ६ ] — नीज मुलाहज तलव (विनस्वत उन अमी के जो तहते दफयात ४४६ या ४४० या ४४० या ४४६ या ४६० क्राविले सजा हैं ) दफ ४४।

उन जुमें। में जो तहते दफ़्यात ४४७ श्रो ४४ मानिले सजा हो राजीनाम होसका हे — मुलाहज तलवमजम्य इ मजकुर की दफ़ ३४५ — दर ख़ुसूस उस नोवते दौराने मुक़ इम के कि जय श्वदालत की इजाजत के विदून राजीनाम जायज नहीं है मुलाहज तलव मजम्य इमजकूर की दफ इ मजवूरकी दफ इ तहती (५)।

दरवारः सज्ञाये ताजियान वपादाशे जराइम मुसर्रह इ दफश्चात ४४३ — ४४६ के मुलाइज तलव ऐक्टे सजाये ताजियान सन् १८६४ ई० (नम्पर ६ मुसदर इ सन्१८६४ ई०) की दफश्चात २ श्रो ३ श्रो ४ श्रो ६ [ ऐक्ट हाये श्राम — जिल्द १ ]।

दरवार सजाये ताजियान वपादाशे जराइम काविले सजा तहते दफ़आत४४५-४६० के (पजाव के अजलाखे सरहदी श्रोर विलेक्सितान मे ) मुलाहजः तलव पजावके सरहदी जराइम के रेग्रलेशन सन् १८८७ ६० (नम्बर ४ मुसदर इ सन् १८८७ ६० की दफ मजमुश्र इ कवानीने पजाव मतद्वश्र इ सन् १८८८ ६०—श्रोर मजमृश्र इ कवानीने विले विस्तान मतवृश्र इ सन् १८६० ६०)—श्रोर वपादाशे जराइम काविले सजा तहते दफशात ४५५ श्रो ४५८ श्रो ४६० के अपरव्या में मुलाहज तलव अपरव्या के याईनो के ऐक्ट सन् १८६८ ६० (नम्बर १३ मुसदर इ सन् १८६८ ६०) की दफ्रा ४ (३) (व) श्रोर जमीम २ [मजमुश्र इ कवानीने व्या मतवृश्र इ सन् १८६६ ६०]।

दरवार इ सजा बपादाशे जराइम तहते दफत्यात ४४८ —४६० के जिनकी तहकी रात प्रजाप के जिलाने सरहदी या विलोचिस्तान में बजरीय कीन्सिले सर्दारान के धमल में ध्राये मुलाइज तलव प्रजाब के सरहदी जरा में के रेग्नेशन सन् १८८७ १० (नम्बर ४ मनदर इ १८८० १०) की दफ १४

सन १८६०ई०] मजमूझः इक्षवानीने ताजीराते हिन्द । २११

( वाव १७-उन सुमी के वयान मे जी माल से मुतऋ क्षिक हैं-दफश्चात ४४२-४४४।)

नाजवाजी के साथ ठहरा रहे इस नीयत से कि उसके जिरये से उस श्राहस की तखवीफ या तौहीन करे या उसको रक्कदे या इस नीयत से कि किसी जुर्भका इर्तिकाव करे-

तो कहा जायगा कि शख़्से मजकूर"मुदाखलते वेजा मुजरिमानः" का मुतिकिय हुआ।

द्कः ४४२ – जो कोई शख़्स किसी ऐसी इमारत या खेमे या प्रवालतते बजा मरकवेतरी में जो इन्सान की बूद व वाशके तौर पर काम में आती बलान । है या किसी ऐसी इमारतमें जो इवादतगाह या माल की जाये हिकाजतके लिये काम में आती है दाखिल होने या ठहरे रहने के जारीये से मुदाखलते वेजा मुजरिमानः का मुतिकिव हो तो कहा जायगा कि शख़्से मज़कुर "मुदाखलते वेजा वखानः" का मुतिकिव हुआ।

त्रारीह—मुदाखलते वेजा दखानः के मुतहाङ्गिक्रक होने के लिये यह काफी है कि मुदाखलते वेजा मुजरिमानः का मुतिकिय श्रपने जिस्म का कोई जुज दाखिल करे।

द्कः ४४३ – जो कोई श्रत्म मुदाखलतेवेजा वरवानः को मुर्त- मलकी मुदाखलितेवेजा वरवानः किसी लिनेवेजा वरवानः किसी वर्वानः । किसी वर्वानः । पेसे श्रत्मसे छुपाये जो मुतिकिव को उस इमारत या खेमें या मरकवे वर्वानः । तिसी के किसमें वह मुदाखलते वेजा की जाय न आने देने या निकाल देने का इस्तिहकाक रखता है तो कहा जायगा कि श्रत्में मजकूर " मखकी मुदाखलतेवेजा वरवानः " का मुतिकिव हुआ ।

दफ्तः ४४४—जो कोई श्रात्स आफताव के गुरूव के वाद और मलकी मुग-जल से पहले मखफी मुदाखलतेवेजा वरानः का मुतिक्षिव हो तो वलान यक्ते कहा जायगा कि शास्त्रे मजकूर " मखफी मुदाखलतेवेजा वरवानः गर। वक्त शब् " का मुतिकिव हुआ।

द्फः 884-वह श्रष्ट्स जो मुदाखलनेवेजा वस्तानः का नम्बनका मुतिकिव हो "नक्तवजनी" का मुतिकिव कहलाया जायगा ध्रगर वह घर या घरके किसी हिस्से में नीवे लिखेहु थे द्वः तरीकों में से किसी तरीके पर मुदाखलत करे या त्रगर किसी जुमे के इतिकाव के लिये पर

( नव १७-उन जुमों के वयान मे जो माल से मुतन्न क्षिक हैं - दफ ४४१।)

में या उसके किसी हिस्से में मौडूद होकर या वहां किसी जुर्म का इर्तिकाद करके छः तरीकों मज़कर में से किसी एक तरीके पर उस मकान से या उस मकान के किसी हिस्से से वाहर निकल आये-याने:-

पहला-अगर वह ऐसे गुज़र से दाखिल हो या दाहर निकले जो ख़द उसने या मुदाखलते वेजा वखानः के किसी मुईन ने मुदाखलते वेजा वखानः के इतिकाव के लिये दना लिया हो।

दूसरा-अगर वह ऐसे गुजर से दाखिल हो या वाहर निकले जिस्से दाखिल होना इन्सान का किसी और शख़्स के नजदीक सिवाय उसके या उमें के किसी मुईन के मझ्यूद न हो या किसी ऐसे गुजर से जिस तक किसी दीवार या इमारत पर कमन्द लगाने या चढ़ने से पहुंचा हो।

तीलरा-अगर वह किसी ऐसे गुजर से दाखिल हो या वाहर निवत्ले जिसको उसने खुद या गुदाखलते वेजा वखानः के किसी एईनने गुदाखलते वेजा यखानः के इर्तिकाव के लिये ऐसे वसीलों से खोल लियाहो जिनसे उस गुजरका खोला जाना साहिवे खानःका महसूद नया।

गुजरका खोला जाना साहिब खानःका महसूद नथा।
चौथा—अगर वह एटालति वेजा वखानः के इर्तिकाव के लिये
या एदाखलते वेजा वखानः के इर्तिकाव के वाद घर
से वाहर निकलनेके लिये कोई कुफल खोलकर दाः
चिलहो या वाहर निकले।

पांचवां-अगर वह जब्ने मुजिरमानः के इस्तिमाल से या हर्ले के इतिकाव या इत्ले की धमकी देने से दुख्ल या खुरून करें।

छठा-श्रेगर वह किसी ऐसे गुजर से टालिलहों या वाहर निः कले जिसको वह जानना हो कि दुखून या खरून के वात १७-उन जुमा के नयान में जी माल से मृतगजिक हैं-दफ ४४६।)

द्फे के लिये वन्द किया गयाहै श्रीर वह खुद उसने या मुदाखलते वेजा वखानः के किसी मुईन ने खोललियाहै।

तश्रीह-शागिद पेशः वगैरः का कोई मकान या कोई इमारत रिके शामिल सर्फ में हो और जिसके और उस घर के दर्मियान ई पैवस्तः अन्दरूनी आयद ओ रफ़्त हो हस्वे मन्शा इस दफः ह मकान या इमारत घर का हिस्सः है।

#### तमसीलें।

प्रिक्त ) जैद वक्तर के घरकी दीवार में स्राप्त करने और अपना हाथ उस स्राखके डालने से मुदाजलते वेजा वस्तान का मुर्तिकिव हो तो यह नक्तवजनी हैं।

वै) जैद किसी जहाज के अन्दर एक कग्रे की राहसे जो पहाड़ के दर्मियानही दुम दाखलते वेजा वखान का मुर्तिकेव हो तो यह नक्तवज्ञनी है।

जीम ) जैद एक खिड़की की राह से वक़र के घर में दाखिल होने से मुदाखलते वेजा का मुर्तिकिय हो तो यह नक़वज्ञनी है।

दाल ) जैद एक वन्द दर्श को खोल कर उसकी राहसे वकरके घरके अन्दर दाखिल से मुदाललते वेजा वखान का मुर्तिकिन हो तो यह नक्तवज्ञनी है।

है ) जैद दर्वा ने के एक सूरास्त्र में तार डालने से निस्ती को उठाकर उस दर्वा ने से नकर र में दाखिल होने से मुदाखलते बेजा बखान का मुर्तिकिन हो तो यह नक्त नजी है । वान ) जैद नकर के घर के दर्वा ने की कुजी जो नकर के पास से ग्रम होगई हो पाये उस कुजी से दर्वा ने का कुक न खेल कर न कर के घरमें दाखिल होने से मुदाखलते ने जा का मुर्तिकिन हो तो यह नक्त नजी है ।

ं जे ) वकर अपने दर्वाजे में खड़ा हो और जैद वकर को मारकर और गिराकर जबरव् इसिल करे और घर के अन्दर दाखिल होने से मुदाख़लते वेजा वस्नान का मुर्तिकवही वह नक्तवजनी है।

(हे) वकर कि खालिद का दरवान है खालिद के दर्वा में खड़ा है श्रीर जैंद वक्तर की ने की धमकी देने से पाने तश्रर्रज से बान रखकर घरमें दाखिल होकर मुदा खलते बेना का मुर्तिकिव हो तो यह नमवजनी है।

द्फः ४४६ – जो कोई शरू स आफताव के गुरूव के बाद और नकवजनी दुके कब्ल नकवजनी का मुतिकिव हो तो कहा जायगा कि वह बक्ते रावा नकवजनी बक्ते शव " का मुतिकिव हुआ। २१४ मजमूचं: इ क्रवानीने ताजीराते हिन्द । [ऐक्ट १४ (वाव १७ उन जुमें के वयान में जो माल से मुतयि जिक् हैं-दक्ष सान ४४७-४४२।)

सुदाखलते-वेजामुजिरिमानः मुर्तिकिय हो उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र की की सजा। सजा दी जायेगी जिसकी भी आद तीन महीने तक हो सक्ती हैं या जुमीने की सज़ा जिसकी मिक्दार पांचसी रुपये तक होसक्ती हैं या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

स्वाखलते दुनां सजायं दी जायेगी ।

स्वाखलते दुन: ४४ — जो कोई शख़्स मुदाखलते वेजा वखानः का मुतिकव हो उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैंद की की सजा दीजायेगी जिसकी मीन्माद एक वरस तक होसक्ती है या नुर्माने की सज़ा जिसकी मिक्दार एक हज़ार रुपये तक हो सक्ती है या दोनों सज़ायें दी जायेंगी ।

जुमके इतिकान दुफ़: 888—जो कोई शरूटस किसी ऐसे जुमे के इर्तिकान के लिये जिसकी जिसकी पादाश में सज़ाये मौत मुक़रर है मुदाखलते येन सजा मौत है च्यानः का मुतिकिव हो उस शरूटस को हब्स द्वाम वउव्रे द्यीय जा वजान । से ज़ियादः नहो और वह जुमीने का भी मुस्तौजिव होगा। दुफ़ के इतिकान दुफ़: 840—जो कोई शरूटस किसी ऐसे जुमेके इतिकानके लिये

के लिये जिसकी जिसकी पादाशमें हब्से दवाम वखबूरे दर्थाये शोर की सज़ा मुक्रीर है सजा हब्से मुदाखलते वेजा वखानः का मुतिकिव हो उस शरूक्त को दोनों किस्मी दवाम वउवरे में से किसी किस्म की क़ैद की सजा दी जायेगी जिसकी मीचाद दस दर्याय शोर है मुदाखलते वेजा वरस से जियादः नहे। और यह जुमीने का भी मुस्तौजिव होगा। व्लानः। दफः ४५१ - जो कोई शख़्स किसी ऐसे जुर्म के इर्तिकाव के जुमे के इतिकान के लिये जिसकी पादाश में सजाये केंद्र मुकरिर है मुदाखलते वेजा वखानः का मुतिकिव हो उस श्रात्म को दोनों किस्मों में से किसी सजाकेद है। **प्रदाखलते** किस्म की केंद्र की सजा दी जायेगी जिसकी मीचाद टो वरस तक वेजा ब्ह्यानः। हो सक्ती है और वह जुर्माने का भी मुस्तौनिव होगा और अगर वह जुर्म जिसका इतिकाव नीयत में है सकें हो तो केंद्र की मीनाद सात वरस तक हो सक्ती है।

कार पहु- दुफ: ४५२ — जो कोई शाल्स किसी शाल्स की जरर पहुंचाने जाते या किसी शाल्स पर हम्लः करने या किसी शाल्स की मुजाहमने केता सन १८६०ई०] मजपूचाः इक्षवानीने ताजीराते हिन्द । २१५

(बात १७—उन जुमों के ययान मे जो माल से मुतलालिक है-दफलात ४५३-४५७।)

करने के लिये या किसी शरूप को जरर या हम्लः या मुजाहमतेवेजा हमल करने या की तत्ववीफ करनेके लिये तय्यारी करके मुदारालते वेजा वरवानः मुजाहमतेवेजा का मुर्तिकेवहों जस शरूप को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की करने की तिस्म की स्थारी के बाद की सजा दीजायेगी जिसकी मीझाद सात वरस तक होसक्ती है मुदाजलतेवेजा श्रीर वह जुमीनेका भी मुस्तोजिव होगा।

द्फ्र: ४५३ – जो कोई शरू समाविक्षी मुदाखल ते बेजा वस्तानः मलकी मुदा-या नक्तवज्ञनी का मुतिकिव हो उसको दोनों किस्मों मेंसे किसी किस्म विलाग या की केंद्र की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीज्याद दो वरस तक होसक्ती नक्षवजनी की है और वह ज़ुमीने का भी मुस्तोजिव होगा।

द्फः ४५४—जो कोई श्राहस किसी ऐसे जुर्म के इतिकाव के जर्म के इतिकाव के लिये जिसकी लिये जिसकी जिसकी पादाशमें सजाये केंद्र मुक्तरेरहें मखफी मुदाखलते वेजा सजा केंद्र है विवानः या नक्तवजनी का मुतिकिवहों उस शाहसको दोनों किस्मों मखकीम्रदाखल में से किसी किस्म की केंद्र की सजा दीजायेगी जिसकी मीन्नाद ते वेजा वलानः तीन वरस तक होसक्ती है और वह जुमीने का भी मुस्तीजिव होगा या नक्तवजनी। श्रीर अगर वह जुमी जिसका इतिकाव नीयत में है सर्कः हो तो केंद्रकी मीन्नाद दस वरस तक होसक्ती है।

दफ्र: ४५५ — जो कोई श्रांट्स किसी श्रांट्सको जरर पहुंचाने या जररपहुचाने या हमल करने या किसी श्रांट्स पर हम्लः करने या किसी श्रांट्स की मुजाहमते वेजा मुजाहमते वेजा करने की वा किसी श्रांट्स को जरर या हम्लः या मुजाहमते वेजाकी करने की तन्त्रविभ करने की तर्यारी करने के तन्त्रविभ करने की तर्यारी करने के मलकी मुदाखलते वेजा बखानः या प्यारी करने के नक्तवजनी का मुर्तिकव हो उस श्रांट्स को दोनों किस्मों में से किसी वाल मलकी मुन्तिकव हो उस श्रांट्स को दोनों किस्मों में से किसी वाल विजा विजान या निक्स की केंद्र की सज़ा दीजायेगी जिसकी मीन्नाद दस वरस तक विजान या निक्तवजी।

द्फः ४५६ — जो कोई शास्त पखकी मुदाखलते वेजा वरवानः मलकी मुदाख-वक्ते शव या नक्तवज्ञनी वक्तते शव का मुत्तिकव हो उसको दोनों किस्मों लते वेजा व-में से किसी किस्म की केंद्र की सजा दीजायेगी जिसकी मीत्राद तीन वज्जनी वक्ते शव वरस तक होसक्ती है और वह जुमीने का भी मुस्तौजिव होगा। की सजा।

द्रफ: ४५७-जो कोई श्रात्स जिसको ऐसे दुर्भ के इतिकावके वर्भ के वर्ति-

(वाव १७ - उन जुर्मी के वयान मे जो माल से मुतग्राहिक हैं-दफ्रशात ४५ - ४६१।)

कान के लिये लिये जिसकी पादाशमें सजाये केंद्र मुकररहे मलफी मुदाललते वेजा जिमकी सजा वरवानः वक्त शन या नकवज़नी चक्ते शन का मुर्तिकवहो उसको दोनों केंद्र है मलफी किसमों में से किसी किसमकी कैदकी सज़ा दीजायेगी जिसकी मीमाद मुदाललते वेजा पांच वरस तक होसक्ती है श्रीर वह जुमीने का भी मुस्तौजिन होगा कनजनी वक्ते श्रीर अगर वह जुमी जिसका इर्तिकान नीयत में है सक्तः हो तो कैदकी शन मीन्नाद चौदःवरस तक होसक्ती है।

वरर पहुचाने

या हम्ल करने

या किसी शहुद्स पर हम्लः करने या किसी शहुद्स की मुजाहमतेनेजा

या मुजाहमते

करने की तटपारी या किसी शहुद्स को जरर या हम्ले या मुजाहमते

करने की तटपारी या किसी शहुद्स को जरर या हम्ले या मुजाहमते

कैना करने की

तेगारी के बाद

वेजा की तख़नीफ करने की तैयारी करके मख़की मुदादालते वेजा

मख़की मुदाख़- वस्थानः वक्षते शब या नक्षत्वज्ञनी वक्षते शब का मुतिकिव हो उसकी

लोने वेजा व
दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैदकी सजा दीजायगी जिसकी

खान या नक्षव

मीच्याद चौदःवरस तक होसक्ती है और वह जुमीनेका भी मुस्ती
जिन होगा।

मलकी मुदाल- दुफ: ४५६-जो कोई श्राट्स मलकी मुदाखलते बेजा वलाना लो बेजा बला- या नक्षवजनी के इतिकाव की हालत में किसी श्राट्स को जररे शदीद न यानकवजनी पहुंचाये या किसी श्राट्स को हलाकत या जररे शदीद पहुंचाने की के इतिकान की हालतमें जरर श इक्षदाम करे तो उसको हब्से दवाम वडबूरे द्यीये शोर या दोनों हालतमें जरर श इक्षदाम करे तो उसको हब्से दवाम वडबूरे द्यीये शोर या दोनों हिए पहुचाना। किसमों में से किसी किस्म की कैदकी सजा दी जायगी जिसकी भी- बाद दसवरस तक होसकी है और वह दुर्मीने भी मुस्तौजिव होगा।

द्फः ४६०-त्रमर मखकी गुढाखलते वेजा वसानः नक्ते शव मराकी मुदा-या नक्तवज्ञनी दक्षत शव के इर्निकावके वक्षत कोई शृहस जो जुर्म मजकूर रजलते वेजा नक्तजनी वक्ते का मुजरिमहै विल इरादः किसी शख़्स को हलाकत या जररे श्रीह पहुंचाये या पहुंचाने का इक्षदाम करे तो हरएक श्रृत्स को जो उत शव में कुल मराफी मुद्राखलते वेजा वस्त्रानः वक्ते शवे या नक्तवजनीये वस्ते शवके शुर हा मुखी-इतिकाव में शरीकहो हब्से द्वाम वडव्रे द्यीये शोर या दोनी किल्मी जिव मजा है में से किसी किस्म की कैंद्र की सज़ा दीजायगी जिनकी मी झाट हम जबिर हलारत वरस तक हो सक्ती है और वह डुमीने का भी मुस्तों निव होगा। या जनरे गदीद या उत्में ने दफ: ४६१ - नो कोई श्रन्म वह दियाननी से या नुक्रमान यो बारमहो। ता" ज .

# सन १८६०ई०] मजमूबाइ कवानीने ताजीराते हिन्द । २१७

( वाव १७ — उन जुमें के वयान में जो माल से मुतन्धिक हैं --दफ ४६२ — श्रीर वाव १= — उन जुमें के वयान में जो दस्तानेजों श्रीर हिर्फे या मिल्कीयत के निशानों से मुत्रप्रशिक हैं — दफ ४६३।)

रसानी के इतिकाब की नीयत से किसी वन्द किये हुये जर्फ को तोड़कर वद जिस में माल हो या जिसमें माल का होना वह वावर करता हो दियानती से तोड़कर खोले या उसका वन्दखोले तो उस श्राह्सको दोनों किस्मों खोलना में से किसी किस्म की कैंदकी सज़ा दीजायगी जिसकी मीन्माद दो है वरस तक होसक्ती है या जुमीनेकी सज़ा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी।

दुफ़: ४६२—अगर कोई श्रांद्र जिसकों कोई वन्द किया उसी अर्थ की हुआ जर्फ अमानतन सपुर्द हो जिसमें कुछ माल हो या जिसमें माल सजा जबिक का होना वह वावर करता हो वददियानती से या नुक्रसानरसानी मुतिकित हो। के इतिकाब की नीयत से बगैर इसके कि उसके खोलने की उसको इजाजत हो उस जर्फ को तोड़कर खोले या उसका वन्द खोले तो शांत्रें मज़कूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैंद की सजा दी जायगी जिसकी मीजाद तीन वरस तक हो सकी है या जुमीने की सज़ा या दोनों सजायें दीजायेंगी।

#### बाब १८॥

उन जुमें के वयान में जो दस्तावेजों और हिर्फे या मिल्कीयत के निशानों से मुतऋक्तिक हैं।

दफ़: 8६३ – जो कोई शरू कोई भूउ दस्तावेज या उसका जालताजी। कोई जुज इस नीयत से बनाये कि आम्माः खलाइक या किसी श-रूस को मजरत या नुझसान पहुंचाये या किसी दावी या इस्तिहक्ताक की ताईद करे या किसी शरूससे कोई माल अलाहिदः कराये या

१ दरवार इष्तियार दरखुस्स इर्जा इस्तिगासात तहते दफ ४६३या४७१या४७४या ४७६ के मुलाहज तलव मजम् इ जावित इ फोजदारी सन १ = ६ = ई० ( ऐक्ट ४ मुसदर इ सन१ = ६ = की दफ १६४ दफ इ तहती (१) जिमन् (जीम) [ऐक्टहाय साम - जिल्द ६]। दरवार जानित इ कार्रवाई के जराइम मुमर्रह इ दफ ४६३ या ४७१ या ४७४ या ४७४ या ४७४ या ४७६ या ४७७ की स्रत में मुलाहज तलव मजम् स इ जावित इ दीवानी सन १ = = २ ई० ( ऐक्ट १४ मुसदर इ सन १ = = २ ई० ) वी दफ ६४३ [ ऐक्टहाय साम - जिल्द ४ ]। दरवार सजाये ताजियान वपादाशे जराइम मुमर्रह द दफ ४६३ हो दफ्यात४६६ - ४६६ के - मुलाहज तलव ऐक्ट सजाये ताजियान सन १ = ६४ ई० ( नन्कर ६ मुमदर इ सन १ = ६४ ई० ) वी दफ नक्ष्यात ४ वो ६ [ ऐक्टहाय वाय- निल्ह ४ ]।

(नान १ = - उन अर्मों के नयान में जो दस्तावेजों त्रोर हिर्फे या मिल्कीयत के निशानों से मृतत्रविक हैं -- दफ: ४६४।)

ग्रमान कराये कि वह वकर की जमानत रखता है श्रीर उसके जरीये से हुडी की मिती कार कर पटा ले इस लिये जैद जालसाजी का मुजरिम है।

- (वाव) वक्तर के वसीयत नामे में यह इवारत हो—-िक "में हिदायत करता हु कि मेरी जायदाद में से तमाम वाकीमादः जायदाद जेद ओ अमर ओ लालिद के दिम्यान में वरावर तक्तसीम की जाय " जेद वदियानती से अमर का नाम झील डाले यह नीयन करके कि यह वावर कर लिया जाय कि वह तमाम जायदाद उसके और खालिद के बाते हैं तो जेद जालसाजी का मुर्तिकव हुआ।
- (जे) जैद किसी गवर्नमेन्ट प्रामितरी नोट पर इवारते जुहरी लिसे त्रीर उस पर पह इवारत लिखने से कि "वकर को या उसे जिसको वह हुकम दे जरे विल दिया जाय" श्रीर उस इवारते जुहरी पर दस्तत्वत करने से वक्तर को या उसे जिसको वह हुक्म दे विल का रूपय वाजिबुल ऋदा करदे त्रीर खालिद यह इवारत कि "वक्तर को या जे जिसको वह हुक्म दे रूपय दिया जाय" वददियानती से छील डाले त्रीर उसके जरिं से ऐसी खास इवारते जुहरी को इधारते जुहरी विला नाम की करदे तो खालिद जातन की का मुतंकिव है।
- (हे) जैद कोई मिल्कीयत वकर के हाथ वेचे त्रीर उसके नाम मुन्तिकल करदे के वाद इसके इस गरज से कि वकर को उसकी मिल्कीयत से त्रजराहे फरेव महरूम को दें उस मिल्कीयत का इन्तिकालनाम खालिद के नाम मुस्तिव करदे जिसकी तारील तर्ति वकर के नाम इन्तिकाल किये जाने की तारील तहरीर से इक महीने पहले की हो पह नीयत करके कि यह बात वावर कर लीजाय कि जैद उस मिल्कीयत को वकर के नाम मुन्तिकल करने से पहिले खालिद के नाम मुन्तिकल कर चुका था तो जैद जालताजीवी मुर्तिकव हुआ।
- (तो) वक्तर जैद को अपना वसीयत नाम लिखने के लिये जवानी इवारत वनाज जाय और जैद उस मुसालहु के नाम के एवज जो वक्तरने बताया है किसी दूनरे मृसाल का नाम लिखदे और जैद वक्तर से यह वयान करके कि तुम्हारी हिटायतों के मुनाहिं मैंने वसीयत नाम तैयार किया है वक्तर को उस वसीयत नामे पर दस्तखत करने वौद्ध रीक करे तो जैद जालसाजी का मुर्ताकिव है।
- (य) जेद एक चिट्ठी लिखकर विला इजाजत वकर के उत पर वकर के दरना करले और उसमें इस बात का इजहार हो कि जेद नेक्चलन है और नागहानी का के सबन से तग हाल है यह नीयत करके कि उस चिट्ठी के जरीये से ख़ातित होंग के राख्सों से ख़ेरात हासिल करे इस स्रत में चृकि जेदन इस रारज से एक स्ट्री दरनी वनाई कि ख़ालिद को माल खलाहिद करने की तहरीक करे इस लिये जेद जात्म का मुर्तिकन हुआ।

सन १८६०ई०] मजमू अःइ कवानीने ताजीराते हिन्द । २२१

( बाव १ = -- उन जुमें के बयान में जो दस्तावको त्योर हिर्फे या मिल्कीयत के निशानों से मृतञ्चाक्षिक है -दफ ४६४।)

खालिद को जाली सिटिंफिकेट के जारीये से धोका देने की नीयत की श्रोर उसके जारीये से खालिद को नोकरी की बाबत एक मुत्राहद इ लफ्जी या मानवी करने की तहरीक की ।

तश्रीह १-आदमी का खुद श्रपने नाम को दस्तखत करना जालसाजी की हद तक पहुंच सक्ता है।

#### तमसीलें।

(त्रिलिफ) जेद किसी हुडी पर श्रपना नाम दस्तस्नत करे यह नीयत करके कि यह नात नानर करलीजाय कि उस हुडी को किसी दूसरे शख्स उसके हमनाम ने लिखा है तो जेद जालसाजी का मुर्तिकिन हैं।

- (वे) जैद लफ्त " सिकारी" किसी पर्चे पर लिखे श्रोर उस पर वक्तर का नाम दस्तखत करदे इस लिये कि ख़ालिद श्रफ्षीर को उसी कागजपर एक हुडी श्रपनी तरफ से वक्तर के ऊपर लिखे श्रीर उसकी वक्तर की सिकारी हुई हुडी के तौर पर वेच डाले तो जैद जालसाजी का मुजरिम है—श्रीर श्रगर ख़ालिद यह श्रमर वार्क्ड जानकर जैद की नीयत के मुताविक हुंडी उस कागज पर लिखे तो ख़ालिद भी जालसाजी का मुजरिमहै।
  - (जीम) जैद कोई पड़ी हुई हुडी जिसका रुपय जैद के हमनाम किसी दूसरे राख्स के हुक्म से वाजिञ्जलश्रदा हो उठाले श्रोर उस पर इवारते जहरी श्रपने नाम पर लिखदे यह नीयत करके कि उससे यह वावर करिलया जाय कि इवारत जहरी उसी शख्स ने लिखी है जिसके हुक्म के मुताविक रुपय वाजिञ्जलश्रदा है तो इस स्रत में जैद जालसाजी का मुतिकिव हुआ।
    - (दाल) जैद कोई मिल्कीयत खरीदे जो किसी डिकी की तामील में कि वकर पर हुई है नीलामहो श्रीर वकर उस मिल्कीयत की जन्ती के बाद खालिद से साजिश करके खा-लिद को किसी फर्जी लगा पर मुद्दते दराज के वास्ते उस मिल्कीयत का ठेका दे श्रीर उस ठेके की कोई तारीख लिखे जो जन्ती की तारीख़ से छ महीने पहले की हो इस नीयत से कि जैद को मिल्कीयत से श्रजराहे फरेव महरूम करे श्रीर यह बावर कराये कि ठेक जन्ती से पहले दिया गया है—इस सूरत में श्रगिचें वकर ने वह ठेक श्रपने नाम से लिखा है ताहम मुतकहम तारीख लिखने के बादस से वह जालसाजी का मुर्तिकिव है।
      - (हे) जेद एक साह्वार दिवाला निकालने की पेशवन्दी करके अपने फाइदे के लिये कोई माल को मना वकर के पास रखदे और अपने क्षर्जाखाहों को ठगने की नीयत से और मुखा-मले की साख जमाने की गरज से एक तमस्सुक लिखदे कि मुभानो वकर का इसकटर रूपय इस मालियते मोखल की वावन देना वाजिव है और इस तमस्सुक में तारी के मुनकहम लिखदे दस नीयन से कि यह बायर किया जाय कि वह इससे पहले लिखा गया है कि जेट दिवाला

( वाव १८-उन जुर्मी के वयान में जो दस्तावेजों श्रोर हिफें या मिल्कीयत के निशानों से मुतञ्चिलिक हैं--दफञ्चात ४६५--४६६ ।)

निकालने को था तो जैद जालसाजी की तारीफ़ की पहली जिम्न के मुवाफिक जालसाजी का मुर्तिकेव हुआ।

तश्रीह २-किसी भूठी दस्तावेज का किसी फर्जी शास के नाम से वनाना इस नीयत से कि यह वात वावर की जाय कि वह दस्तावेज किसी वाकई शाख्स ने वनाई है या उसका किसी मुनवप्नफा श्रद्धत के नाम से चनाना यह नीयत करके कि वावर किया जाय कि वह द्स्तावेज उस श्रव्म ने अपने हीनेहयात वनाई है जालसाजी की हद तक पहुंच सक्ता है।

#### तमसील ।

जैद कोई हुडी किसी फर्जा शख्त के ऊपर लिखे श्रोर फरेव से उस फर्जा शख्त के नाम से उस हुडी को सिकारे इस नीयत से कि उसको वेच डाले तो जेद जालसाजी का मुर्तिनिवहै।

जालसाजी की सजा।

द्फ: १६५ - जो कोई शख़्स जालसाजी का मुतिकिव हो उसको दोनों किस्सों में से किसी किरम की कैद की सजा दी जायगी जिसकी मीत्राद दो वरस तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

कोर्ट के कागज़े सरारेश्त या श्चाम रेजिस्टर वरोर को

द्फ: ४६६ - जो कोई श्रूब्स कोई जाली द्रतावेज वनाये जो इसकी मुझतजी हो कि वह किसी कोर्ट आफ जिस्टस का कागजे सररिशतः या कागजे मिरल है या विलादत या इस्तिवाग या इक्दि-जाली बनाना। वाज या तदफीन का रेजिस्टर है या कोई रेजिस्टर है जिसको कोई सकीरी मुलाजिम अपनी मुलाजिमी की हैसियत से पुरत्तव करता है या कोई सर्टीकिकट या दरतावेज बनाये जो इसकी मुक्तजी है कि वह किसी सकीरी मुलाजिम ने अपने उहदे की हैंसियत से मुरत्तव की है या किसी मुकदमे के दाइर करने या उनकी जनानदिही करने या उसमें किसी तरह की पैरवी करने या इक्कवाले दावा दातिल करने के लिये इजाजतनामः है या वह मुख़्तारनामः है तो शख़्ते मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्मकी कैंद की सजा टी जायगी जिसकी मीत्राद सात वरस तक होसक्ती है श्रीर वह जुर्माने का भी मुस्तोजिव होगा।

# सन १८६०ई०] मजपूत्राः इजवानीने ताजीराते हिन्द । २२३

(बाव १=-उन अमें के बयान में जो दस्तावेजों स्रोर हिर्फे या मिल्कीयत के निशाना से मृतस्त्रिलक हैं-दफशात ४६७-४७१।)

दफः ४६७—जो कोई श्राह्म कोई जाली दस्तावेज दनाये जो किषालतुल-इसकी मुक्ज़ी हो कि वह किफालतुलमाल या वसीयतनामः या मु-माल या वसी-तबज़ा करने का इजाजतनामः है या इसकी हुक्ज़ी हो कि उससे का जाली किसी श्रांक्स को किसी किफालतुलमाल के वनाने या मुन्तिकल करने वनाना। या असल या सूद या सूद के हिस्सों को तहबील में लाने या रुपये या माले मन्कूलः या किफालतुलमाल के तहबील में लाने या रुपये या माले मन्कूलः या किफालतुलमाल के तहबील में लाने या हवाले करने की इजाज़त है या कोई दस्तावेज जाली वनाये जो इसकी मुक्ज़ी हो कि फारिगलती या कव्जुलवसूल है जिसमें रुपथे के वसूल होने का इक्तरार है या किसी मालेमन्कूलः या किफालतुलमाल के हवाले किये जाने की फारिगलती या कव्जुलवसूल है तो श्रांटसे मजकूर को हव्से दवाम वजवूरे दर्याय शोर या दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जायगी जिसकी यीच्याद दस वस्स तक होसक्ती है और वह जुमीने का भी मुस्तौजिन होगा।

दृफ: ४६ द्र-जो कोई शरू हम जाल साजी का मुर्तिकव हो यह दगा के लिये नीयत करके कि दस्तावेज़े जाली दगा देने के लिये काम में लाई जालताजी। जायगी उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की क़ैद की सज़ा दी जायगी जिसकी भीत्राद सात वरस तक होसक्ती है त्रीर वह जुमीने का भी मुस्तौजित्र होगा।

दफ: १६६ — जो कोई शरूट्स जालसाज़ी का मुतिकिय हो यह नेकनामी को नीयत करके कि दस्तावेजे जाली किसी फरीक्त की नेकनामी को गज़न्द पहुचाने गज़न्द पहुंचाये या यह जानकर कि उसके इस काम में लाये जाने साजी। का इहितमाल है तो उस शरूट्स को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दी जायगी जिसकी मीज्याद तीन वरस तक होसक्ती है और वह जुमीने का भी मुस्तीजिय होगा।

;

为二十二十二

द्फः ४७०-नो भूठी दस्तावेज कुल्लन्या जुज़श्रन जालसाजी जाली दस्तावेज यस की जाय वह " जाली दस्तावेज " कहलाई जायगी। वेज ।

दफ: ४७१ जो कोई श्रांद्र किसी दस्तावेज को जिसको वह जाली दन्ता-जानना या वावर करने की वजः रखताहों कि वह जाली दस्तावेज हैं वेजों वा ( वाव १८-- उन जुमों के वयान मे जो दस्तावेजों ऋोर हफें या मिल्कीयत के निशानो से मुतत्रविक हैं-दफ्तत्रात ४७२-४७४।)

श्रसली दस्ता-वेज की हैसी-यत से काम में लाना।

वहैसीयत असली दस्तावेज के फरेव से या वददियानती से काम में लाये तो उस शख़्स को उसी तरह सज़ा दी जायगी कि गोया उ. सने उस दस्तावेज को जाली वनाया।

जालसाजी के इर्तिकाव की नीयत से जो दक ४६७की रूसे प्रस्ती-जिवे सजा है मुल्तवस मुहर वगैर वनाना या पासरखना।

द्फः ४७२ - जो कोई शख़्स कोई मुहर या कन्दः की हुई धात की तर्दती या नक्श करने का कोई श्रीर श्रालः बनाये या उसकी तल्वीस करे यह नीयत करके कि वह किसी ऐसी जालपानी के इर्तिकाव के लिये काम में आये जिसकी पादाश में इस मजमू से की दफः ४६७ की रूसे सजा मुकरेर है या उसी नीयतसे कोई ऐसी मु-हर या कन्दः की हुई धात की तऱकी या कोई और आलः अपने पास रखता हो यह जानकर कि वह मुल्तवस है तो उस शख़्स को हब्से दवाम वखबूरे दर्थाय शोर या दोनों किस्मों में से किसी किस की कैद की सज़ा दी जायगी जिसकी मीन्माद सात वरस तक हो। सक्ती है और वह जुमीने का भी मुस्तौजिव होगा।

दफ: ४७३ - जो कोई शाल्स कोई मुहर या कन्दः की हुई धात जालसाजी के की तख़्ती या नक्श करने का कोई और आलः वनाये या उसकी त इतिकाव की लवीस करे यह नीयत करके कि वह किसी ऐसी जालसाजी के नीयतसेजिसकी दूसरी सजा इर्तिकाव के लिये काम में आये जिसकी पादाश में इस वाव की मुकर्रर है मुल्त-वस मुहर विगर दफः ४६७ के सित्रा किसी और दफःकी रूसे सज़ा दी जासकी वनाना या पास है या उसी नीयत से कोई मुहर या कन्द्रःकी हुई धात की तर्विता या कोई श्रीर श्रालः जिसको वह मुल्तवस जानता है श्रपने पास रखः रखना । ता हो तो शरूब्से मजकूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की केंद की सजा दी जायगी जिसकी मीच्याद सात वरस तक होसकी

है और वह जुमीने का भी मुस्तौजिय होगा। द्फः ४७४-जो मोई श्रद्धस कोई दस्तावेज अपने पास रखे यह जानकर कि वह जाली है और यह नीयत करके कि वह वह सीयत दफ ४६६ या असली दस्तावेज़ के फरेव से या वददियानती से काम में लाई जाए तो अगर वह द्स्तावेज उस किस्मकी द्स्तावेज हैं निसका जिक्र इम भार बहुमायी मजमुझे की दक्षः ४६६ में हैं तो श्राट्से मजकर को दोनों किस्मी में री

दस्तानेज मजक्र इ ४६७ तो जाली जातक (बान १८-उन जुमें। के बयान में जो तस्तावेजा चौर हिफ या मिलकीयत के निशानों से मृतन्तिक हे-दफन्यात ४७५-४७७।)

किसी किस्म की केंद्र की तका दी नायगी जिसकी मी झाद सात अमली काम वस्स तक होसकती है और वह जुमीने का भी गुरतौजिव होगा और में ताने की आगर वह दस्तावेज उस किस्म की द्रतावेज हैं जिसका जिक्र पान रखना। दफ: 8६७ में है तो हक्से दवाम वज्यूरे दर्यायशोर या दोनों किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र की सजा दी जायगी जिसकी मी झाद सात वस्स तक होसकती है और वह जुमीने का भी मुस्तौजिव होगा। दफ: 8७५—जो कोई श्राहस किसी माहे के जिम पर या जिम जलामत वा

द्फ़: 89५ — जो कोई श्रृहस किसी मादे के जिमे पर या जिमे जलामत या में किसी ऐसी ज्ञामत या निशान की तल्वीस करे जो किसी ऐसी निशान की तल्वीम जो. दस्तावेज की तस्दीक के काममें आती हो जिसका वयान इस मजमू ने तल्वीम जो. वस्तावेज मजनकी दफ: ४६७ में हुआ है यह नीयत इसके कि वह अलामत या नि-कृत इ दफ शान इस काम में आये कि जो दस्तावेज उस मादे पर विल्रफेल जाली ४६० की तल्व वनचुकी या आइन्दः जाली वनाये जाते को है उसके असली दस्ता विक के लिये विज होने की नुमादश करे या उसी नीयत से कोई ऐसा मादः अपने पास या मुल्तवस एसे जिसके जुमे पर या जुमे में उस अलामत या निशान की तल्वीस निशान किये की गई है तो उस शह़म को हल्से दवाम वज्वूरे द्यायशोर या दोनो हुये मादे के किसमों में से किसी किस्म की कैदकी सजा दी जायगी जिसकी मीज्याद पास रखना। सात वरसतक होसकती है और वह जुमीने का भी युस्तौजिव होगा।

दक्तः ४७६ — जो कोई श्रद्ध किसी माद्दे जिम पर या जिम में श्रामत या किसी ऐसी श्रामत या निशान की तल्वीस करे जो किसी ऐसी दस्ता- तल्वीस जो वेज की तस्दीक करने के काम में आती हो जो उन दस्तावेजों में से दस्तावेजों के न हो जिनका वयान इस मजपूत्रे की दफः ४६७ में हुआ है यह नी- सिवाय दस्तावेजों के न हो जिनका वयान इस मजपूत्रे की दफः ४६७ में हुआ है यह नी- सिवाय दस्तावेज इस मादे पर विलक्षेल जाली वनाई गई है या आइन्दः जाली कर इ दफः विनावे जाने को है उसके असली दस्तावेज होने की नुमाइश करे या स्तीक के काम जो कोई श्रद्ध ऐसी नीयत से कोई मादः अपने पास रखताहो जिस- में आये या के जुम पर या जुम में किसी ऐसी श्रामत या निशान की तल्वीस श्रत्वन की गई है तो उस श्रद्ध को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र होय मिट का की सजा दी जायगी जिसकी मीजाद सात वरस तक होसकती है पान रखना। श्रीर वह जुमीने का भी मुस्तोजिन होगा।

( वाव १ = — उनजुमों के वयान में जो दंत्तावेजों त्रोर हिर्फें या मिल्कीयत के निशानों से मृत्त्रविक हैं — दफ्र ४७७ ( त्रतिक्ष )। )

वसीयत नामे या मृतवला करने के डजा-जत नामे या किकालतुल माल पर फरेव से खते नस्ख स्वीचना या उसका तलक करना वसेरः।

द्फः ४७७—जो कोई श्रांट्स फरेब से या बद्दियानती से या इस नीयत से कि वह ज्ञाम्मः इललाइक को या किसी श्रांट्स को मजर्त या लुझ्सान पहुंचाये किसी ऐसी दस्तावेज पर खते नस्त लींचे या उसको तल्फ करे या विगाड़ दे या उसपर खते नस्त लींचे या उसको लुपाये या उसको लुपाये या विगाड़ देने का इक्तदाम करे या उसको लुपाये या उसके लुपाने का इक्षदाम करे जो वसीयत नामः या मुतवना करने का इजाजत नामः या कोई किफाल तुलमाल हो या होने की मुक्तजीहो या ऐसी दस्तावेज की निस्वत नुक्षसानरसानी का मुत्रिक हो तो उस श्रांट्स को हब्स द्वाम वडवूरे द्यीयशोर या दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दी जायगी जिसकी मीज्ञाद सात वरस तक हो सक्ती है और वह जुमीने का भी मुस्तीनिव होगा।

हिसाव भूटा वनाना । द्कः ४७७(अलिफ)- जो कोई शह़ समुत्त सही या अहलेकार या नौकर हो कर या मृतसही या अहलेकार या नौकर की हैंसीयत से माधूर या कारगुज़ार हो कर — अमदन् और फरेव देने की नीयत से कोई वही या काराज़ या तहरीर या किफाल तुल् माल या हिसाव जो उसके आका का है या उसके आका के पास है या जो उसने अपने आका के लिये या अपने आका की तरफ से पाया हो तलफ करे या वदले या उसमें काट कूट करे या उसकी भूटा वनाये—पा अम्दन् और फरेव देने की नीयत से किसी वैसी वही या काराज या तहरीर या किफाल तुल्माल या हिसाव में कोई भूटा दाखिल : मुन्ट जे करे या उसके करने में इच्चानत करे या वही या काराज या तहरीर या किफाल तुल्माल या हिसाव में कोई जुक्श वात निकाल दे या उसमें किसी जुक्श वात को बदल दे या निकाल देने या वदल देने में इच्चानत करे तो उसको होनों किस्मों में से किसी किस्म की केट की सज़ा दी जायेगी जिसकी मीजाट सात वरस तक हो सक्ती है या हुमोंन की सजा या टोनों सजायें दी जायेंगी।

तशरीह-इस दफः के मुतन्त्रालिक किसी इल्जाम में की

१ दक्ष ४८७ ( तिक्ष ) कीजवारी र्यात के नमीम दरने बारे रेण्ड १०८१ (न २ मुनदर नमन १८६५ ई०) की रफ ् के लगीरे ने इनराज है। ये

(बाब १८- उन जुमें) के बयान में जो दस्तियेजी फीर हिफे या सिल्हीयत है नियानों से मृतन्यिक्षण है-दफ ४७=। )

वताये नाम किसी खास श्रांत्स के जिसको फरेब देना मकसूद हो या वगैर तसरीह किसी खास मुबलिंग जर के जिसका गाइः इपरेब होना मक्तसूद हो या वगेर तसरीह किसी खास दिनके जिस दिन कि दुर्म का इर्तिकाब हुआ हो फरेब देने की क्याम नीयतका वयान करना काफी होगा।

# हिर्फ़ें और मिल्कीयत के और दूसरे निशानों के वयान में।

द्धाः ४७८—जो निशान इस अमर के जाहिर करने के लिये निर्णानिहर्षाः । काम में लाया जाय कि यह असवाव फुलां शख़ित खालका सनाऋत कियाहुआ या तिजारती है तो वह निशान निशाने हिफीः कहलायेगा।

श्रीर इस मजमू श्रे की गरजों के लिये " निशाने हिर्फ: " के लफ्ज टाटिगूट में हर ऐसा निशाने हिर्फ दाखित हैं जिसकी रेजिस्टरी हिर्फ के मजरीय उत्तिशानों की ऐसी वही में हुई हो जो नम्बरों श्रीर इिट्टितर श्रों श्रीर कुछ जलूसे हिर्फ के निशानों के ऐक्ट मुस्दर इसन १८८३ ई० की रूसे रखीजाती मलक इ है—श्रीर हर ऐसा निशाने हिर्फ भी दाखिल हैं जिसकी या तो रेजि- विक्टोरिया स्टरी करके या विद्नं रेजिस्टरी के किसी ऐसे मकबूजाते खुतानी या —वाव ४७। रियासते ग्रेर में बज़रीय कानून के हिफाजत की गई हो जहां नमूनों श्रीर इिट्टितर श्रों श्रीर हिर्फों के निशानों के ऐक्ट मुसदर इसन् १८८३ ई० की दफ एकसी तीन के श्रहकाम इजला से कोन्सिल के हुक्म से वर वहत तक्ष्वलुक पिजीर रहें।

<sup>े</sup> दफत्रात ४७ म् लगायत ४ म् ६ साविक दफ्तत्रात की जगह हिन्दके सोदागरीके मालके निशानों के ऐक्ट सन् १ म् म् ई० (न० ४ मुनदर इ सन १ म् म् ई०) की दफ ३ के जरीये से काइम की गई [ ऐक्ट हाप आम-जिल्द ४ ]।

दन दफ़्यात के तहत में जवान या इजीचे नालिश चौर हहे समाचते नालिगात के जने के नारे में मुलाहज तलन उमी ऐक्ट की दफ़्यात १४ चो १५।

दुक्तञात ४८०—४८२ या दुक्त ४८५ की विला इराद खिलाफ वर्जा के बोर में मुलाह्ज तलव उमी ऐवट की दक्त =।

माल की जब्दी बरहात स्विलाफ बजी दक्त ४६२ या द्राज्यात ८६६–८६६ क द्रोते में मृत्यादन तत्तव उसी ऐक्ट की दक्ष ६ '

मजमूत्राः इ कवानीने ताजीराते हिन्द । [ऐक्ट ११

व्र्द

﴿ वान १ = — उन जुमें के नयान में जो दत्तानेजों और हिर्फ़े या मिल्कीयन के निशाना से मृतस्रविक हैं-दफत्रात ४७६-४=३।)

निशाने मिल्कीयत ।

द्फ़: ४७६-नो निशान इस अमर के ज़ाहिर करने के लिये काम में लाया जाय कि यह याले मन्कूलः किसी श्रृद्धे सास की

मिलक है तो यह निशाने मिल्कीयत कहलायेगा।

भूटे निशाने हिर्फ का काम दुफ़: ४८० जो कोई शख़्स किसी असवाव पर या किसी

मे लाना ।

सन्दृक या गठरी या किसी और जर्फ पर जिसमें असवाव हो निशान

चनाये या किसी सन्दूक या गटरी या श्रीर ज़र्फ को किसी निशानके साथ जो उस पर रहे काम में लाये उस तरह पर जिस्से ववनहे साकूल यह वावर कराया जासके कि वह असवाव जिसपर निशान

है या कोई असवाव जो ऐसे सन्दूक या गठरी या जर्फ में है जिसपर निशान है किसी ऐसे शख़्स का सनाद्यत किया हुआ या तिजाली हैं जिसका वह सनाऋत किया हुआ या तिजारती न हो तो कहा

ऋंटे निशाने मिल्कीयत का काम में

लाना ।

जायगा कि शाल्से मज़कूर भूठा निशाने हिर्फः काम में लाया। दुफ़: ४८१-जो कोई श्रत्स किसी माले मन्कूलः या अस-चाव पर या किसी सन्दृक या गटरी या किसी और ज़र्भपर जिसमें माले मन्कूलः या असराव हो निशान बनाये या कोई सन्दृक या गठी

या कोई और ज़र्फ पर जिसपर निशानहों काम में लाये इस तरह पर जिससे ववजहे साझ्ल यह दावर कराया जासके कि माल या अस-वाव जिसपर वह निशान है या कोई माल या असवाव जो किसी वेसे

ज़र्फ में है जिसपर वह निशानहों ऐसे शरूटस की मिल्कहै जिसकी वह मिल्क न हो तो कहा जायगा कि श्रुत्से मज्जूर भूटा निज्ञाने मि च्कीयत काममें लाया।

दुफ़: ८८२—जो कोई श्रत्व कोई भूटा निशाने हिर्फः या को<sup>ई</sup> भृद्धे निशान हिक या नि-

भूँठा निशाने िरल्कीयत काम में लाये उसको जवतक वह यह सादित शाने मिल्हीय न करे कि उसने यह काम फरेव देनेकी नीयत से नहीं कियाया टोनी किस्मों में से किसी किस्म की कैंद् की सज़ा दी जायगी जिसकी

मीचाट एक वरत तक होसक्ती है या जुर्माने की सजा या टोनी सज्यं दी जायंगी।

द्रफः ४=३-जो कोई श्रद्ध किसी ऐसे निशाने हिर्देश ग ऐने उम निर्मान निगाने भिन्कीयन की नल्दीस करे जिसकी औई और शाटम वास

हिन या

त को काम मे लाने की सजा।

# सन १८६०ई०] मजपूत्राःइ कत्रानीने ताजीराते हिन्द ।

(बाव १८ — उस जुमें के बयान में जो दस्तविजों त्रीर हिफे या मिल्कीयत के निशानों से गुनत्राहिक हैं-दफ्जात ४८४ — ४८६।)

में लाता हो उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की निशान मिल्की यत की तल्वीस सज़ा दीजायगी जिसकी मीत्राद दो वरस तक होसक्ती है या दुर्माने जिसका कोई श्रीर शहस की सजा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी।

द्फ़: ४८४—जो कोई शृहस किसी ऐसे निशाने मिलकीयत तलीम ऐसे की तल्वीस करे जिसको कोई सकीरी मुलाजिम काम में लाता हो या निशानकी जो सकीरी एलाजिम किसी ऐसे निशाने की तल्वीस करे जिसको कोई सकीरी एलाजिम जिम काम में यह जांदिर करने के लिये काम में लाता हो कि कोई माल किसी लाता है। शृहसे खास ने तैयार किया है या किसी खास वक्त या खास मुकाम में तैयार किया गया है या यह कि वह माल किसी खास दर्जे का है या किसी खास कचहरी में होकर गुजरा है या यह कि वह किसी मुक्राफी का मुस्तहक है या कोई ऐसा निशान जिसको वह मुल्तवस जानताहों सहीह निशान की हैसीयत से काम में लाये तो उस शृहस को दोनों किसमों में से किसी किस्म की कैद की सज़ा दी जायगी जिसकी मी- क्याद तीन वरस तक होसकी है और वह मुस्तीजिव ज़ुमीने का भी होगा।

द्फः ४८५—जो कोई शृद्ध किसी निशाने हिर्फः या निशाने किसी निशाने मिल्कीयतकी तल्वीस की गरज से कोई ठप्पा या धात की कन्दः की हिर्फ या हुई तद्ध्ती या कोई और आला बनाये या अपने पास रखे या कोई निशाने मिल्की-यतकी तल्वीस निशाने हिर्फः या निशाने मिल्कीयत इस गरज से अपने पास रखे कि के लिये किसी किसी असवाव की निस्वत यह जाहिर हो कि वह उस शृद्ध का आला का सनाअत किया हुआ या तिजारती असवाव है जिसका सनाअत किया वनाना या पास रखना। इआ या तिजारती वह न हो या यह कि वह उस शृद्ध की मिल्क है जिसकी वह मिल्क नहों तो उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दीजायगी जिसकी मीआड तीन वरस तक हो सक्ती है या जुमीने की सजा या दोनों सजायें दी जायेंगी।

दफ: ४८६ — जो कोई श्राहस कोई असवाय या शे पुरुतवस एमे असवाय निशानेहिकी या निशानेमिरकीयत के साथ जो उस पर या किसी विम पर पुल्ल-सन्दूक या गठरी या और जर्फ पर जिसमें वह असवाय रहे चरशां या वन निगान रापा किया गया हो वेचे या वेचने के लिये या निजारत या सनाइमत हिर्ण या निगान ( वाव १५-उन जुमें के वयान में जो दस्तावेजो जार हिके या मिल्कीयत के निशानों से मृतक्षक्षिक हैं—दूफ ४५७।)

मिल्नीयत रहे। की किसी सरज से नुमायां करे या अपने पास रखे उसको ताव के कि वह यह सादित न करे—

(अलिक) कि इस दफ:की खिलाफ वजी में किसी जुर्म के पुर्तकिव नहोंने के लिये जिस कदर इहतियात माकूल
तौर पर करनी लाजिम थी उस कदर इहतियात
करके जुर्मे इजहारी के इतिकाव के वक्षत उसने उस
निशान के सहीह होनेकी वावत कोई शुव:की वजः
नहीं पाई थी—और

(चे) यह कि पैरोकारे इस्तिग़ासः के पूछने पर या पैरोकारे इस्तिग़ासः की तरफ से पूछे जाने पर उसने उन अश्वास की वावत जिनसे उसने वैसा असवाद या शै को हासिल किया था तमाम ऐसी खबरें दी हैं जिनका देना उसके इस्तियार में था-या

(जीम) यह कि और तरह से उसने वेकुसूरानः काम किया है उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैंद्र की सज़ा दी जायगी जिसकी मी आद एक वरस तक हो सक्ती है या ज़ुमीने की सज़ा या दोनों सज़ायें दी जायगी।

किती जर्क पर दुफ्त: 859-जो कोई श्राइत किसी ऐसे सन्दृक्त या गर्टरी या जितमे असवाद दूसरे जर्फ पर जिसमे असवाद रहे कोई भूडा निशान दनाणे इस तरह रहे कोई भूडा पर जिससे किसी सकीरी मुलाजिम या और श्राइस को ववजहे माकूल यह वादर कराया जासके कि उस जर्फ में ऐसा असवाद है जो उसमें नहों या यह कि उस जर्फ में ऐसा असवाद नहीं है जो उसमें हो या यह कि जो असवाद उस जर्फ में है वह इस नोइ अत या इस टर्ज दा है जो उस असवाद की असवाद की नौइ अत या टर्ज से जुटा है उनकी जवतक वह यह सादित न करे कि उसने फरेद देने की नीयत से यर काम नहीं किया था टोनों किसमों में से किसी किस्म की केंद्र की सजा टी जायगी जिसकी मीआड तीन वरम तक होनकी है जा जुमीने की सजा-या टोनों स्कार्य टी जायगी।

(बार १=-उन जुमी के षयान में जो दरनारेजो श्रीर हिके या मिलरीयर्न के रिकार्स से मुनशक्तिक हे-दक्षत्यान ४==-४=६ (श्रतिक)।)

द्फ़: 8 = = जो कोई श्रांस िसी वैसे भूटे निशान को उस तिमी देने राठे तरह पर काममें लाये जिसकी निस्वत दफ:इ अखीरे मजक्र र दाला नियान के यान में मुपानिअत है उसकी जवतक कि वह यह सावित न करे कि उसने में लानकी फरेव देने की नीयतसे यह काम नहीं किया था ऐसी सजा दी जाय भी सजा। जो उस दफ: की खिलाफवर्जी में किसी जुमें के मुतिकिव होने की तकदीर में उसकी दीजाती।

द्फः ४८६ — जो कोई शख़्स िकसी निशाने मिल्कीयत को निशाने मिदूर करे या मादूम करे या विगाड़े या उसमें कुछ बढ़ाये इस नीयत से ल्कायत में प्रायह जानकर कि वह इस ज़रीये से िकसी शख़्स को गालिवन विन्तान पहुनुष्नसान पहुंचा सक्ता है उसको दोनों िकस्मों में से िकसी िकस्मकी नोन की नीयत
केदकी सज़ा दीजायगी जिसकी मीज्याद एक वरस तक होसक्ती है करनी।
या जुमीने की सज़ा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी।

# करन्सी नोटों और बैंक नोटों के बयान में।

दुफ़: ८८६ (अलिफ) – जो कोई श्रांदेश किसी करन्सी नोट करन्सी नोटों या वैंक नोट की तल्वीस करे या उसकी तल्वीस के अमल का कोई या वैंक नोटों जुज जान व्सकर अंजाम दे उसको हब्से दवाम वजबूरे दर्याय की तल्वीस। शोर या दोनों किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र की सजा दीजा-यगी जिसकी मीआद दस वरस तक होसक्ती है और वह जुमीनेका भी गुस्तौजिव होगा।

तदारीह-वास्तेश्रगराजदफःइ हाजा श्रो दफशात ४८६ (वे)
श्रो ४८६ (जीम) श्रो ४८६ (दाल) के लफ्न "वैंक नोट" से पुराद
है ऐसा प्रामिसरी नोट या इकरारनामः जिसे दास्ते इन्दुत्तलव अदा
होने रुपयः के हामिल को कोई ऐसा शढ़िस जारी करे जो किसी
हिस्सःइ दुनिया में महाजनी कारोवार करता हो या वह किसी सकीर
या शाहे वक्षतकी तरफ से या वमूजिव उसके हुक्मके जारी किया

१ दफत्रात ४८६ (त्रालिफ) लगाइत ४८६ (दाल) करन्सी नोटो की जालसाजी के ऐक्ट सन १८६६ ६० (नम्बर १२ मुसद्र इ सन १८६६ ६०) को दफ. २ के जरीये से हाकिल जीगई।

(वात १ = उन उमीं के वयान में जो दस्तावेजीं श्रीर हिफी या मिल्कीयत के निशाना में मृतश्रक्षिक हैं-दफश्रात ४ = ६ (वे ) - ४ = ६ (दाल )।)

जाय और जिसका नक्द के इमकीमत होने के तौर पर या नक्द के एवज के तौरपर काममें लाया जाना मक्तसूदहो।

जाली या मुलत-वस करन्सी नोटों या वैंक नोटोंको असली नोटोंको इसी-होनेकी हैसी-या मुलतकरे या आरे तरहपर उसका लेन देनकरे या उसकी असली नोटोंकी हैसी-होनेकी हैसीयत से काममें लाये यह जानकर या इस वातके वावर यत से काम में करने की वजः रखकर कि करन्सी नोट या बैंक नोट मज़कूर जाली जाना। या मुलतवस है उसको हब्से दवाम वडबूरे द्यीये शोर या दोनों किस्में में से किसी किस्मकी कैदकी सजा दीजायगी जिसकी मीज्याद दस वरस तक होसक्ती है और वह जुमीनेका भी मुस्तीजिव होगा।

जाली या मुल्त-वस करनी नोटों या बैंक नोटों को पास रखना।

वह असली होने की हैसीयत से काम में लाया जासके उस को दोनों किस्मों में से किसी किस्मकी कैदकी सजा दी जायगी जिसकी मीच्याद सात वरस तक होसक्ती है या जुमीने की सजा या दोनों सजायें दीजायगी।

द्फ्रः ४८६ (दाल )-जो कोई श्रत्य कोई कल या आला या करन्सी नांटों सामान वनाये या उसकी साख़त के अमल का कोई जुज अंजामदे या या वैंक नोटों के जाली बनाने या उसको खरीदे या वेचे या अपने कव्जे से जुटाकरे या अपने पास रख उनकी तल्वीस इस गरज़ से कि वह किसी करन्सी नोट या वैंक नोटके जाली वनाने करने के लिये या उसकी तल्वीस करने के लिये काम में आये या यह जानकर या चालात या इस वातके वावर करनेकी वजः रखकर कि उसका किसी करन्सीनोट सामान वनाना या पास रखना। या वैकनोट के जाली वनाने या उसकी तल्यीस करने के लिये काम में लाया जाना मक्तमूद है उसको हब्से दवाग वजब्रे दयीय शोर या दोनों किस्मों में से किसी किस्मक कैंडकी सजा दी जायगी जिसकी

सन १८६०ई०] मजपूचः इक्षवानीने ताजीराते हिन्द । २३३

(बान १६-लिदमत के मुत्राहदों के नक्को मुजरिमान के बयान मे-दफ ४६०।) मीत्राद दस वरस तक होसक्ती है और वह जुमीनेका भी मुस्तौजिब होगा।

### वाब १६।

खिदमत के मुझाहदों के नक्षज़े मुजिरिमानः के वयान में।

द्फ: ४६० — जो कोई शहस जिस पर पुत्राहदः इ जाइज की खिदमत सफरेक से वाजिव है कि वह किसी शहस या माल के एक जगहसे दूसरी के प्रयाहदे क
जगह लेजाने या पहुंचाने में विज्ञातिही खिदमत करे या सफरे तरी या नक्जा।
सफरे ख़श्की में किसी शहस की नौकर की हैसीयत से खिदमत करे
या सफरे तरी या सफरे ख़श्की में किसी शहस या माल की हिफाजत करे सिवाय हालते वीमारी या वदमुल्की किये जाने के विल
इरादः ऐसा करना तर्क करे तो शहसे मज़कूर को दोनों किस्मों में से
किसी किस्म की कैद की सज़ा दीजायगी जिसकी मीच्याद एक महीने
तक होसक्ती है या जुमीने की सज़ा जिसकी मिक्कदार सी रुपये तक
होसक्ती है या दोनों सज़ायें दी जायेंगी।

#### तमसीलें।

(श्रिलिफ) जैद पालकी का एक कहार जिसपर मुझाहद इ मुताबिके कानून की रूसे बकर को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुचाना वाजिव है राह में से भाग जाय तो जैद उस जुमें का मुर्तिकिव हुन्या जिसकी तारीफ इस दफ में की गई है।

(वे) जैद एक कुली जिसपर मुझाहद इ जायज की रू से वकर के असवावे सफ़र को एक जगह से दूसरी जगह लेजाना वाजिव है असवाव को फेंक कर चलदे तो जेद उस उर्भ का मुर्तिकिव हुआ जिसकी तारीफ़ इस दफ में की गई है।

(जीम) जैद विलून का एक मालिक जिसपर मुत्राहद इ मुताविके कानून की रू से वाजिव है कि अपने विलून पर लाद कर श्रसवाव एक जगह से दूसरी जगह तक पहुचादे।

१ किसी जुर्म तहते वाव १६ की समात्रत सिर्फ किसी फरीक़ की जानिव से जिसको रज पहुँचा हो नालिश होने पर होसकी है - मुलाहज तलव मजमूत्र इ जावित इ फीजदारी सन १८६८ ई० ( ऐक्ट ५ मुसदर इ सन १८६८ ई० ) की दफ १६८ [ ऐक्ट हाये स्नाम-जिल्द ६ ]।

उन जुमों में जो तहते नाने हाजा कानिले सजा हो राजीनाम होसक्ता हे मुलाहजा तलन मजमृत्र इ मजकूर की दफ २४४-दरखुस्स उस नोनते दौराने मुकटम के कि जब अदालत की इजाजत के निदून राजीनाम जायज नहीं हे मुलाहज तलन मजमूब इ मजकूर की दफ इ मजनूर की दफ इ तहती ( ४ )। (वान १६ - खिदमत के मुझाहदों के नक्जे मुजिरिमान के वयानमे-दफ्यात ४६१-४६२।)

एसा करना खिलाफें कानून तर्क करे तो जेंद उस जुर्म का मुर्तिकेंद हुन्या जिसकी तारीफ़ इस दफ में की गई है।

(दाल) जेद वकर को जो एक कुली है नाजायज्ञ वसीलों से अपना असवावे सफट पहुचाने के लिये मजबूर करे और वकर अस्नाये सफर में असवाव रावकर भाग जाय तो इस सूरत मे चुिक असवाव का पहुँचाना वकर पर जयाज्ञन वाजिव न था इस लिये वकर फिसी छर्म का मुर्ताकिव नहीं।

तश्रीह—इस कुर्म के मुतहक्कि होने के लिये ज़रूर नहीं है कि मुमाहदः उस शाल्स के साथ किया जाय जिसके लिये वह खिद् मत अदा की जाने को है विलक यही काफी है कि उस शाल्स ने जिसको वह खिद्यत करनी पड़ेगी किसी शाल्स के साथ वह मुमा-हदः कानून के मुताविक किया हो खाह लफज़न खाह मानन्।

#### तमसील ।

जैद किसी डाक कम्पनी के साथ एक महीने तक उसकी गाड़ी हाकने का मुशाहद करें श्रीर वकर डाक कम्पनी मजकूर को इस लिये माम्र करें कि वह उसे किसी सफर को लेजाय श्रीर उस महीने के श्रन्दर वह कम्पनी वकर को कोई गाड़ी दें जिसको जेद हाकता है श्रोर जेद श्रसनाये सफर में विलडराद गाड़ी को छोड़ जाय तो इस स्रत में त्रगर्चि जेद ने वकर के साथ खुद मुश्राहद नहीं किया ताहम जेद इस दफ की रू से छमें का मुजरिम हैं।

व्याजित की द्रा १८६१ — कोई शाहस जिस पर मुबाहदः इजायज की रु किस करने से किसी ऐसे शाहस की खिदमत करना या उसकी जुरूरियात की खर पहुंचाना वाजित्र है जो सिग्र सिनी या अकल के फ़ुतूर या अस्तियात के विमारी या जोफे जिस्मानी के सत्रत से आजिज है या जो अपने अमल के मुशाहरे का की तद्वीर करने या अपनी जुरूरियात के वहम पहुंचाने के लिये नानका। कात्रिल है तिलहरादः ऐसा करना तर्क करे तो उस शाहस की दोनों किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र की सजा दी जायगी जिसकी मीआद तीन महीने तक होसक्ती है या जुमीने की सजा जिसकी मिकदार दोसों रुपये तक होसक्ती है या दोनों सजायें दी जायेंगी।

तिमाद् रगन दुफ: ४६२ — कोई श्राह्स जिसपर किसी मुझाहदः इजाय ने जनहमें विद्यम तहरी भे के मुचाफिक किसी ख्रीर श्राह्स के लिये दस्तकार या कारीगर या मजकर की हैंसीयन से किमी मुद्दन तक जो तीन चरम से जायह

### सन १८६०ई०] मजमूत्राः इक्षवानीने ताजीराते हिन्द । २३५

( वाव२०-उन जुमें के वयान मे जो इजदिवानसे तत्रल्लुक रसते हैं-दफ ४६३। )

न हो बृटिश्इन्डिया के अन्दर किसी ऐसे मुक्ताम में काम करना वाजिव करने के एका है जहां वह उस प्रुमाहदे के एतिवार से उस श्राह्म के स्वर्च से हेंदे का नक्त पहुंचाया गया हो या पहुंचाये जाने को हो उस श्राह्म की खिद्रमत पर आका के रार्च से उस हाल में कि वह पुमाहद: काइम है विलइराद: भागजाय या से पहुंचाया वग्रेर किसी वजहे याकूल के उस खिद्रमत की अञ्जामदिही से इन्कार गयाहा । करे जिसके अदा करने का उसने पुमाहद: किया है श्रीर वह खिद्रमते माकूल श्रीर भुनासिवे हो तो उसको दोनों किसमों में से किसी किसम की कैद की सज़ा दी जायगी जिसकी मीत्राद एक पहीने से जियाद: न हो या जुर्माने की सज्जा जिसकी मिक्रदार उस खर्च की दो चन्द मिक्रदार से ज़ायद न हो या दोनों सज़ायें दी जायेंगी वज्ज इसके कि यह वात जाहिर होजाय कि अमर ने उसके साथ वद: सुलूकी की या अपनी तरफ से उस पुत्रमाहदे का ईका नहीं किया ।

## बाब २०।

उन जुमों के वयान में जो इज़िंद्वाज से तक्षल्लुक रखते हैं। इफ़: 88 3—हर ऐसे मर्द को जो किसी ऋौरत को जिसका हम क्रानगी इजिंद्वाजे जायज़ उस मर्द के साथ न हुआ हो धोखे से यह बावर जो किसी .

दरनार सजा वपादाशे जराइम तहते दफ्ञात ४६७ श्री ४६८ कि जिनकी तहकीकात पजान के जिलश्रे सरहदी में या विल्चिस्तान में वजरीय कीन्सिले सर्दारान के श्रमल में श्राये मुलाहज तलव पजान के सरहदी जराइम के रेयूसेशन सन १८८७ ई० (न० ४ मृतद इसन १८८७ ई०) की दफ्त १४ [ मजमृश्य इक्रवानीने पजान मतन्त्र इसन १८८० ई०] ।

<sup>े</sup> किसी छमें तहते दफ ४६३ या ४६४ या ४६५ की समाश्चत सिर्फ किसी फ्रिंक की जानिव से जिसको रज पहुंचा हो नालिश होने पर त्रीर किसी छम तहते दफ ४६७ या ४६ व की समाश्चत सिर्फ खोरत के शोहर या वलीये महाफिज की तरफ से नालिश होने पर होसक्ती है—मुलाहज तलव मजम् इ जावित इ फीजदारी सन १८६८ हैं (ऐक्ट इ समदर इ सन १८६८ ई०) की दफ्षश्चात १६८ खो १६६ [ ऐक्ट हाय आम-जिल्द ६ ] । टन छमों में जो तहते दफ्षश्चात ४६७ श्रो ४६८ काविले सजा हों राजीनाम होसका है—मुलाहज तलव मजम् इ मजकूर की दफ ३४५ दरखुसूस उस नौवते दौराने मुक्त इम तहते दफ्षश्चात ४६७ श्रो ४६८ के कि जब अदालत की इजाजत के विदृन राजीनाम जायज नहीं है मुलाहज तलव मजम् इ मजकूर की दफ इ मजकूर की दफ इ मजकूर की दफ इ तहती (५)।

( नाव २१ — इजाल इ हैसीयते उर्धी के नयान में — दफ ४६६।) लो शास्त्रे मज़कूर को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की केंद्र की सज़ा दी जायेगी जिप्तकी मीज्याद दो चरस तक हो सक्ती है या जुमीने की सजा या दोनों सजायें दीजायेगी।

# . वाच २१।

## इजालः इ हैसीयते उक्ती के बयान में।

इजाल इ हैसी-यते उफीं।

दफ्तः 888—जो कोई शरूटस ऐसी वातों के जरीये से जो तल-फ्रकुज़ से अदा कीजायँ या जिनका पढ़ा जाना मक्समूद हो या इशारों के जरीय से या नुकूशे परईयः के जरीये से किसी शरूटस की निस्वत कोई इत्तिहाम लगाये या मुश्तहर करे यह नीयत करके कि उस शरूटस की नेकनामी को गजन्द पहुंचाये या यह जानकर या यह वावर करने की वजः रखकर कि वह इत्तिहाम उस शरूटस की नेकनामी को गजन्द पहुंचायेगा तो सिदा उन हालतों के जो नीचे मुस्तसना की गईहें कहा जायगा कि उसने उस शरूटस का इजालाइ हैसीयते उकी किया।

तश्रीह १ —िकसी श्रां मुतवप्रका की निस्वत किसी अपर का इचिहाम लगाना इज़ाल इं हैसीयते उकीं की इट तक पहुंच सका है वश्रते कि उस इचिहाम से उस श्रांक्ष के जीते जी उसकी नेकनाणी को गृज़न्द पहुंचता और उससे यह नीयत हो कि उस श्रांक्स के अहल आ अयाल या क़रीब के रिश्ता द्वारों के दिलों को चोट पहुंचाये।

4

१ किसी उमें तहते वाव २१ की समाग्रत सिर्फ किमी फरीककी जानियमे जिसको रन पहुंचा हो नालिश होने पर होसकी है—मुलाहज तलव मजमृत्र द जानित इ फीजटारी मन १=६ = ई० (ऐक्ट्रभ्रमुमद्र इ सन १=६ = ई०) की दक्त १६ = [ऐक्ट्रहाये आम जिन्दक]। उन उमें। में तहने दफ ४०० या ४०१ या ४०२ ना विले मजा हो राजीनाम ही सक्ता है—मुलाहज तलव मजमृश्र इ मजकूर नी दफ ३४५ — दरखुन्म उस नीवन दौराने मुक्रहम के कि जब ग्रदालन नी इजाजन के बिद्न राजीनाम जायज ननी है मुलाहज तलन मजमृत्र इ मजकूर नी दफ इ मजकूर की दक्ष इ तहनी (४)।

उस री के मुमसजात के तलक उरने के हक्स देने के इक्षितयार के बारे में जिस्सी निस्कृत तहते दक्ष ४०१ या दफ ४०२ जुमें साबित क्रगर पाया है मलाहज तान मनमूण र मजकूर की रण ४२१।

# सन १८६०ई०] मजप्याः क्रवानीने नाजीराते हिन्द । २३६

( नाव २१-इजाल इ हैमीयते उफी के वयान में दफ ४६६।)

तशरीहर —िकसी कम्पनी या जमाऋते गुत्तिकः या जमा-ऋते छश्खास की निस्वत वहीसियत उस कम्पनी या जमाऋते मृत्त-फिक्तः या जमाऋते छश्खास के इतिहाम करना इज्ञालः इहैसीयते उफीं तक पहुंच सक्ताहै।

तशरीह ३-जो इत्तिहाम मानीये खियार की सूरत रखता हो या हज्वे मलीह की तरह किया जाय वह इजाल इ हैसीयते उकी तक पहुंच सक्ताहै।

तश्रीह 8-किसी इत्तिहाम की निस्वत न कहा जायगा कि वह किसी शह़स की नेकनामी को गज़न्द पहुंचाता है वज़ुज़ इसके कि वह इत्तिहाम सराहतन् या किनायतन् श्रोर लोगों की नज़र में उस शह़स की झादात की या सिफाते झक़ली की खिफ़फत का वाइसहो या विलहाज उसकी जात या उसके रेशे के उस शह़स की हैसियते उक्षों की खिफ़फत का वाइस हो या उसकी मोतवरी की खिफ़फत का वाइसहो या यह वात वावर किये जाने का वाइस हो कि उस शह़स का जिस्म एक मक़रूह हालत में या एक ऐसी हालत में है जो उमूमन रिसवाई का मूजियहै।

#### तमसीलें।

( श्रिलिफ ) जेद कहे-" िक वकर दियानतदार श्रादमी है उसने खालिद की घड़ी हरिगज नहीं चराई " यह वावर करानेकी नीयत से कि वक्तर ने ख़ालिद की घड़ी चराई है तो यह इजाल इ हैसीयते उफीं है वजुज इसके िक वह मुस्तसनीयात में से किसी मुस्त-सना में दाख़िल हो।

<sup>(</sup>वे) जीद से पूछा जाय कि वक्तर की घडी किसने चुराई श्रोर जीद खालिदकी तरफ हरार करे यह वावर कराने की नीयत से कि ख़ालिद ने बक्तर की घडी चुराई है तो यह टिनाल इ हैसीयते उफीं है बजुज इस के कि वह मुस्तसनीयात में से किसी मुस्तसना में वानित हो।

<sup>(</sup>जीम) जैद बक्रर की ऐसी तसवीर खींचे कि वह खालिदकी घडी लिये भागा जाता है यह बानर करानेकी नीयत से कि बक्रर ने खालिद की घडी चुराई है तो यह इजाल इ हैंमीयने उर्जी है बजुज इसके कि यह मुस्तसनीयात में से किसी मुस्तना में दाख़िल हो ।

( वाव २१-इजाल इ हैसीयते उक्तां के वयान म-दक ४६६।)

किसी सर्चा पहला मुस्तसना-इत्तिहाम लगाना किसी अमर का जो वात का किसी शास्त्र की निस्वत सचहो इजाल इ हैसियते उर्फी नहीं है करना या मुश्त- अगर आम्मः खलाइक का फाइदः इसमें हो कि वह इतिहाम हर करना आ-लगाया जाय या मुश्तहर किया जाय-यह बात कि आया इसमें मा इ खलाइक आम्मः खलाइक का फाइदः फिलवाक है या नहीं एक अमरे के फाइदेके लिये तनकी ह तलव होगा।

सकीरी मुलाजि-मों का तरीके स्वमल वहेसीयत उसकी मुला-जिमी के।

दूसरा सुस्तसना—िकसी राय का नेक नीयती से जाहिर करना किसी सकीरी मुलाजिम के तरीक़े अमल की निस्वत उसके लवाजियाने पन्सवी की अन्जायदिही में या उसकी आदात ओ सिफात की निस्वत जिस कदर कि वह आदात ओ सिफात उस तरीके अमल से जाहिर होती हों और न इससे जियादः इजालः इ हैं मीयते उफीं नहीं हैं।

किसी शब्स का तरीके अ-मल विनस्वत किसी मुद्राम-ल इ द्याग्म इ खलाइक के। तीसरा मुस्तसना-किसी राय का नेक नीयती से जाहिर करना किसी शृद्धिक तरीके झमल की निस्वत जो झाम्मःइ ख लाइकके किसी मुझामले से मुतअ़क्लिक हो और उस शृद्धि की झादात ओ सिफात की निस्वत जिस कदर कि वह झाटात ओ सिफात उस तरके झमल से ज़ाहिर होती हों और न इससे जियादः इज़ाल:इ हैसीयते उफीं नहीं है।

#### तपसील ।

जैद का उन उमृर्में वक्रर के तरीक़े अमल की निरन कोई राय नेक नीयती के माप जाहिर करना इजाल इ हैसीयते उफी नहीं है याने आगम इ खलादक के किमी मुलामने की वावत गवर्नमेन्ट को दरखास्त देने में—या किसी तलनी नामे पर जो शान्म इ राजारक के किसी मुआमले मे लोगों के जमा होने के लिये हो दन्तानत करने में—या उस किया की मजमश्र का सरग्रीह या शरीक होने में—या किसी ऐसे मजमा के वानी या शरीक होने में जो आगम इ खलाइकसे इस्तिमदादके लिये हो—या किसी ऐसे उहदेके लिये जिसके नानिम जी गुस्तहसन अजामितही में आगम इ खलाइकरों नरज मुलशक्तिहाँ। किसी राजि उमें या गरीक इन्तिस्तावर्ग निस्तत राय देने का उसके लिये थोरी में गय हासिन परने में।

चोथा मुस्तसना-कोर्ट श्राफ जस्टिम की कार्वाई या

( बाद २१ - जाल इ हैसी में उर्फा के तमन में -- दफ्त ४६६ । )

ऐसी किसी कार्रवाई के नतीने की निस्वत फिल असल सची कार्रवाई की कैफीयती केफीयती के मुस्तहर करना इजाल इं हैंसीयने उर्फा नहीं है। की मुस्तहर

तश्रीह-कोई जिस्टम आफ दी पीस या और अफ़सर जो करना। वरमला इजलास में तहकीकात कर रहा हो क़व्त इसके कि वह मुक़हमः किसी कोर्ट आफ जिस्टम में पेश हो एक कोर्ट है जो दफाइ वाला की मुराद में दाखिल हैं।

पांचवां मुस्तसना — दीवानी या फीजदारी के किसी युक्त- किसी एक हमें की हकी कते हाल की निरवत जो किसी कोर्ट आफ जिस्टम ने हाल जिसका फैसल किया हो या किसी शृद्धिस के तरीके अपल की निस्वत उस के तरी के किसी ऐसे मुक्तदमें में फरीक या गवाह या एजन्ट होने की हैंसी में हुआ जा यत से या ऐसे शृद्धिस की आदात आ सिफात की निस्वत जहां और वागा तक कि उसके तरी के अपल से वह आदात आ सिफात जाहिर का तरी के होती हों और न इस से जियाद किसी राय का नेक नीयती से अमल जो जाहिर करना इजाल इ हैसी यते उकी नहीं है।

#### तमसीलें ।

(अलिफ) जेद कहे कि — "मेरी दानिश्त में वकर की गवाही फुला मुक़ हमें में ऐसी मतनाकिज है कि वह जुक़र वेवक़ पा वद दियानत है " तो जेद इस मुस्तसनामें दाखिल है अगर वह नेक नीयती से यह वात कहता है क्यों कि वह राय जो जेद जाहिर करताहै वकर की खादात औं सिफ़ात से मुतअ कि है जेसी उसके तरी के अमल से वहेसीयत गवाह होने के जाहिर होती है श्रोर न इससे जियाद ।

(वे) लेकिन चगर जेद यह कहे कि—"वकर ने फ़ुला मुक़हमें में जो बनान किया है उसकों में बावर नहीं करता क्योंकि में जानता ह कि वक़र की चादत फूट बोलने की हैं "तो जेद इस मुस्तसना में दाखिल नहीं है क्योंकि वह राय जो जेद वक़रकी झानत चो निफात की निस्वत बयान करताहै ऐसी रायहें जो वक़र के तरीक़े अमल पर बहेंसीयने गेनाह मुक्तनी नहीं है।

E 16 1

51176

المريم

छठा मुस्तसना—नेकनीयती से किसी राय का जाहिर करना लाम इ चला-किसी अमल के हुस्न ओ फुबुह की निस्वत जिस को किसी अमल उन मानन करनेवाले ने आम्मः इ खलाइक की राय पर छोड़ा हो या अमल करने-वाले की आदात ओ सिफात की निस्वत जहांतक कि वह आदान ( वाव २१—इजाल इ हेसीयते उर्फ़ी के वयान मे—दफ्र ४६६।)

हुस्न जो कुनुह ।

त्रों सिफात उस अमल से जाहिर होती हों और न उससे जियादः इजाल इ हैसीयत उफीं नहीं है।

तशरीह—कोई अमल आम्मः इखलाइकः की रायपर छोड़ा-जा सक्ता है खाह सराहतन खाह अमल करने वाले के ऐसे अफ आल से जिनसे आम्मः इखलाइक की राय पर उस अमल का छोड़ा जाना मुतसीवर हो।

#### तमसीलें।

( त्रालिफ ) वह शख्स जो किसी किताब को छपवाये उस किताब को द्याग्म इ स्नला-इक की राय पर छोड़ताहै।

(वे) वह शस्स जो वर्मला कोई कलाम करे उस कलाम को साम्म इ खलाइक मी राय पर छोडताहै।

( जीम ) केहि नक्काल या गवेया जो जलस इ शाम में अपना हुनर जाहिर करे अपनी नकाली या गाना आग्म इ खलाइककी राय पर छोड़ता है।

(दाल) जेद किसी कितावकी निस्वत जो वकर ने छपवाई है कहे कि — "वकर की किताव लगो है जोर इसलिये वकर छरूर जईफुल खकल है या वकर की किताव फुहुरा है जोर इसलिये छरूर वकर फाहि छुलि याल छादमी है " तो जेद इस मुस्तसना में दालित है अगर वह यह बात नेक नीयती से कहता है क्यों कि वह राय जो जेद वकर की निरवत जाहिर करता है सिर्फ वकर की खादात जो सिफात से मुतदा हिक जहां तक कि वह वकर की किताव से जाहिर होती हैं न उस्से जियाद ।

(हे) लेकिन त्रगर जेद यह कहे कि—" मेरे नजदीक तचड़ नहीं है कि नकर की कितान लगी त्रीर फहुश हो क्यों कि वकर जई फुल चकल त्रीर शहवत परस्त है "ती जेद इस मुस्तसना में दाखिल नहीं है क्यों कि वह राय जो जेद वकर की त्रादात मो सिफान की निस्तत जाहिर करता है ऐसी राय है जो वकर की जितान पर मुक्तनी नहीं है।

सातवां मुस्तसना—वह शास इजाल इ हैसीयते उकीं का युर्तिक्व नहीं हैं जो किसी दूसरे शास पर इसी तरह का इक्षित टार रखता है खाह वह कानून का अतीयः हो खाह किसी मुझाहट जायज पर मुक्तनी हो जो उस दूसरे शास के साथ किया गया है अगर शास्से मज़कूर ऐसे एआ मलों में जिन से वह डिक्तटारे जायज मुन्मिल्लक है उस दूसरे शास के नरीके अमल पर कोई समजनिश नेक नीयनी से जहर में लाये।

सरजनिश जो कोई शदस नेक नीपती के नाम को जो समेर पास्त पा मिनारे जामर ( वाव २१ - इजाल इ है भी येने उसी के नपान में - दूस ४६६ । )

#### तमसीता ।

नीचे लिखे हुये प्रशायाम तम मुन्तमना में दाखिल हे याने कोई जज जो किमी गया है को या प्रपनी प्रदालन के किमी प्रतिहास को उनके तरीके ध्यमल पर नेत्र नीपती में सरजनिश करताहो—या किमी मरिक्ते का प्राला प्रक्षमर की नेक नीपती से प्रपने मात-हतीं को सरजनिश करताहों—या किमी मरिक्ते का प्राला प्रक्षमर की नेक नीपती से प्रपने मात-हतीं को सरजनिश करता है।—या कोई मा या बाप जो प्राने तिपल को चीर प्रतिकाल के रुवक नेक नीपतीने सरजनिश करता है। —या कोई मुचिम जिमसी किसी तालिवे हल्म के मा बाप की तरफ में अवितदार हामिल है। उस तालिवेडलमें पर चीर तुलव के रुवक नेक नीपती से मरजनिश करताहों—या कोई पाका जो प्राने नीकर की सिद्धमते हजारी में बाहिले होनेशी निरवत नेक नीपती से सरजनिश करता हो —या कोई महाजन जो प्रानी कोठी के तहशीलदार को उमके तरीके ध्यमल की निस्तत बहैमीयत उसकी तह-वीलदारी के संरजनिश करताहों।

आठवां मुस्तसना—नेक नीयती से किसी शृद्ध की शिका- शिकायत जी पति करनी किसी शृद्ध के स्वरू मिन् मुम्जः उन अश्राखास के जो इंकिनयार के उस श्राह्म पर विनाये शिकायत की निस्वत इक्तितहारे जायज्ञ रखते सामने नेक नीयती से प्रान्त इसीयती उकीं नहीं है।

#### तमसील ।

चगर जेद किसी मिलिरेड्रेट के रूबरू नेक नीयती से बक्ट की शिकायत करे—रा चगर जेंद नेक नीयती से बकर के तरीक़े अमल की निस्वत जो नौकर है उसके आका से शिकायत करे—या छगर जेंद्र नेक नीयती से बकर की जो एक तिफल है उसके तरीके अमल की निस्वत उसके बाप से शिकायत करे—तो जेंद इस मुस्तसना में दाखिल है।

नवां मुस्तसना—िकसी श्राहसकी आदाद श्री सिफाते उर्फी इतिहाम जो की निस्वत इतिहाम लगाना इजाल:इ हैसीयते उर्फी नहीं है चशर्तिक अपनी या गैर वह इरिएहाम नेक नीयती से इतिहाम लगानेवालेकी या किसी और की अगराज की शाहस की श्रामां की हिफाजत के लिये आरमां स्वाहम के हिफाजत के जिये नेक नीयती लगाया जाय।

#### तमसीलें 1

( यिलिफ ) जेद एक दूवानदार वकर से जो उसके कारोवार को इन्सिराम परता है कहे कि—" तुम ख़ालिद के हाथ कोई चंग्ज न वेचरे वड़ जा इस के कि वह तुमको नकद स्थेमत दे क्योंकि में उसकी दियानत पर एतिमाद नहीं रखताहू "— तो जेद इस मुक्तमना में दातिल है अगर उसने यह जिहाम अपनी अगराजकी हिफाजन के लिंग नेक नी गर्य है खालिक पर लगाया है।

( वाव २१ - इजाल इ हेसीयते उफीं के वयान में - दफ़आत ५००-५०२।)

(वे) जेद एक मिलस्ट्रेट अपनी किफीयत में जो वह अफसरे वालादस्त को लिखता है बकर की आदात ओ सिफात पर इत्तिहाम लगाये तो इस स्रत में अगर वह इत्तिहाम नेक नीयत से श्रीर आम्म इ लिलाइक के फायदे के लिये लगाया गयाही तो जेद इस मुस्तसना में दाख़िल है।

तहजीर करना दश्वां मुस्तसना—एक श्रांत्सको दूसरे श्रांत्सके नेक नीयती जिससे उस से तहजीर करना इजाल इ हैसीयते उर्फा नहीं है वशतेंकि ऐसी तह-फायद जिसको जीर करने के उस श्रांत्स का फाइदः जिसको तहजीर की जाती है या तहजीर की गई हो या आग्म इ किसी और श्रांत्सका फाइदः जो उससे गरज़ रखता हो या आगम्म इ खलाइक का फायद नीयत से हो।

इजाल इ हैसी- दुप्त: ५००-जी कोई श्रांट्स किसी श्रांट्स की हैसीयते यते उर्धी की उर्जी का इज़ाल करे उस श्रांट्स को कैंदे महज़की सज़ा दीजायेगी सजा। जिसकी मीज़ाद दो वर्श तक होसक्ती है या ज़ुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी।

कोई मजमन दुफ्तः ५०१ — जो कोई शृद्ध किसी मजमून को छापे या कन्दः करना जिसका करे यह जानकर या यह वावर करने की काफी वजः रखकर कि वह धुर्जाले हैसीयते मज़मून मुज़ीले हैसीयते छफी किसी शृद्ध का है उस शृद्ध को केंद्रे उक्षी होना इल्म महज़की सज़ा दीजायगी जिसकी मीजाद दो वरस तक होसक्ती है या जुमीने की सज़ा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी।

किसी तथे हुये

या कन्द किये

या कन्द किये

सादे को जिसमें कोई मजमून मुजील हेसीयते उर्फी हो येचे या मारजे

एके निवास में में रखे यह जानकर कि उसमें ऐसा मजमून है उसको केंद्रे महज

पर्कार स्वास की सजा दी जायगी जिसकी मीज्याद दो वरस तक होसक्ती है या

पर्कार स्वास की सजा या दोनों सजायें दी जायगी।

(वावरर—तखवीफे मुजरिमान श्रो तोहीने मुजरिमान श्रो रजदिहीये मुजरिमान के वयान मे— दफ्त ५०३।)

### बाब २२।

### तखवीफे मुजरिमानः श्रो तौहीने मुजरिमानः श्रो रंजदिहीये मुजरिमानः के वयान में ।

द्फ्रः ५०३ — जो कोई शाल्स किसी श्रीर शाल्सको उसके जिस्म तलवीके या नेकनामी या माल को या किसी शाल्सके जिस्म या नेकनामी को मुजरिमान । जिससे वह शाल्स गरज रखता है नुक्सान पहुंचाने की धमकी दे इस नीयत से कि उसको खीफ में डाले या उससे कोई ऐसा किल कराये जिसका करना उसपर कानूनन वाजिव नहीं है या उससे कोई ऐसा फेल तर्क कराये जिसके करने का वह कानूनन मुस्तहकहै ताकि वह इर्तिकाव या तर्के फेल उस धमकी की तकमील के इन्सिदाद का व-सील हो तो शाल्से मजकूर तखवीफे मुजरिमान का मुत्तिकव होगा।

त्रारीह—िकसी ऐसे श्रांत्से मुतवप्तफा की नेकनामी की नुक्तान पहुंचाने की धमकी जिस से धमकाया हुआ श्रांत्स गरजा रखता है इस दफः में दाखिल है।

#### तमसील ।

ज़ेद वक्तर को किसी मुक़द्दम इ दीवानी की पैरवी से वाज रहने की तहरीक करने के लिये वक्तर के घर जलाने की धमकी दे तो ज़ेद तख़वीक़े मुजरिमान का मुजरिम है।

प्रें जो तहते दफ ५०४ काविलेसजाहों श्रोर वाज अमें में जो तहते दफ ५०६ काविले सजाहों राजीनाम होसक्ताहै—मुलाहज तलव मजमूञ इ जावित इ फोजदारी सन १८६८ ई० (ऐक्ट ५ मुसदर इसन १८६८ ई०) की दुफ ३४५ [ऐक्ट हाये आम-जिल्द ६]—तर खुसूस उस नोवत दोराने मुकदम के कि जब अदालतकी इजाजनके विदून राजीनाम जायज नहीं है मुलाहज तलव मजमूञ इ मजकूर की दफ इ सजवूर की दफ इ तहती (५)।

पैरवार इ सजाये तिजियान ( अपर ब्रह्मा में) वापादारों जुर्म मुसर्रह इ दफ ५०६ के मुलाहज तलव अपर ब्रह्मा के अहिनोंके ऐक्ट सन १८६८ई० ( नम्बर १३ मुनदर सन १८६८ ई०) की दफ ४ (३) (वे) और जमीम इ दबम [ मजमूख इ क्वानीने ब्रह्मा मतदूज इ सन १८६६ ई०] साविक दफ मजमूख इ क्वानीने ताजीराते हिन्दे के तमीन बरने पाले ऐक्ट सन १८६८ई० (नम्बर ४ मुमदर इ सन १८६८ई०) की दफ ६ के जगीये से मन्यन हुई [ ऐक्ट हाये जाम-जिल्द ६] और दफ द मतदूब इ सतन वएवज जने दे जादमार्थ है-मुलाहज नलप रक्षाप ग्रीमी की विवेष्ट-सेनेट पाक इन्डिया मतदूब इ सन १८६६ई० दे हिन्स प्रेट स्पाद १३ है

(नारं २२-तत्ववीके मुनिरमान-चो तोहीने मुनिरमान चो रंजिहिहीये मुनिरमान, चे नयान में-दक्षश्चात ४०४-४०४ 1)

श्रिमन में खलल घन्डानी की नीयत से होहीन विल कस्द ।

दृफ्तः ५०४-नो कोई श्राल्स क्रस्ट्रन् किसी श्राल्सको तौहीन करके उसके ज़रिये से उस शख़्सको वाइसे इश्तिचालेतवच दे यह नीयतं करके या इस अमर का इहतिमाल जानकर कि उस पाइसे इश्तिचाले तक्य के सक्व से वह शख़्प अमने खलाइक में खलल डाले या किसी और दुर्भ का मुर्तिकेव हो तो शख़्से मजकूर की दोनों किस्मों में से किसी किस्मकी कैदकी संज्ञा दी जायनी जिसकी मी आह दो वरसतक होसक्तीहै या जुमीनेकी सजा या दोनों सजायें दीजायेंगी। दुफ़: र्प् - जो श्रत्म कोई वयान या अफवाह या रवदरकरे

वयानात जो भुन्जर व

या मुक्तहर करे या फैलाये।

चुक्तान रता-नीये अम हों।

( ऋतिफ ) इस नीयत से कि मिलकः इ मुअज़्जमः की फौजेवरीं ग वहरी या सेगः इ राइल इन्डियन मरीन या इस्पीरी यल सर्विस ट्रप्स के किसी अफसर या सिपाही ग खलासीये जहाजी से सदर कराये या और तौर पर वैसी हैसीयत से उसकी नौकरी में वेएतिनाई या कुसूर कराये - या जिससे किसी अफसर वरौरहंड मज़कूर के गद्र कराने या और तौरपर वैसी हैसी। यत से उसकी नौकरी में वेएतिनाई या कुसूर कराने का इहतिमाल हो-या

( वे ) इस नीयत से कि आम्मः इ खलाइक को या किसी हुजवे चाम्मःइ रालाइक को ऐसी वहशत या खौफ में डाले या जिससे चारमःइ खलाइक को या किसी जुजूने चारमः खलाडक को ऐसी बहशत या खोंफ में डालने का इहिंग सालहो कि उसके जरीये से किसी श्रास्त को किसी इंभे सिलाफ वर्जी वा सकीर या जुमें भुखालिके आसूदिगीय चाम्मभ्इं रालाइक के मुतिकिन होने की तहरीक हो-या

(जीम) इस नीयत से कि किसी तककः या जमाचाः इ अश्सास दी किसी और तबकः या जमात्रन के मुसालिफ किमी हुर्म

रिक्क ४०६ मन्त्रन है जार बर्दन उसके देखार हरना मन्दर्भ र जातींने तही रिवे दिवारे नर्मोंस करने जोते हैं न्यू राज्य र महिला र जाता है है न, रेन के न से के सुल की की किया जा नाम रिम्म की ।

( वाव २२ — तम्बर्वाफे — मुजरिमान प्रो ताहीने मुलियण प्रो रजिहीये मुजरिमान के वयान मे — दफ्षआत ५०६ -५०७।)

के मुतिकवं होनेकी तर्गाव दे या जिससे किसी तवकः या जमात्रः त्रश्राचार को किसी श्रेश तवकः या जमात्रत के मुखालिफ किसी जुर्भ के इतिकाव की तर्गाविदही का इहतिमाल हो-

उसको कैद की सजा दीजायेगी जिसकी हद दो बरस तक होसक्ती है या जुमीने की सजा या दोनों सजायें दीजायेंगी।

मुस्तसना—हस्वे मन्शाये दफः हाजा यह वमन्जिलः इ जुर्भ नहीं है जब कि वह शख़्त जो कोई वैसा वयान या अफवाह या खबर करता या पुश्तहर करता या फैलाताहै इस बात के वावर करने की बजूहे माकूल रखताहों कि वैसा वयान या अफवाह या खबर रास्तहै और विद्न किसी ऐसी नीयत के जो उत्पर मजकूर हुई वयान या अफवाह या खबरे मजकूर करता या मुश्तहर करता या फैलाताहों।

द्कः ५०६ – नो कोई शढ़स जुमें तखनीफे मुजिरिमानः का तखनीके मुजिरिक्त हो उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्मकी कैंद की सज़ा रिमान की दीजायगी जिसकी मीजाद दो वरस तक होसक्ती है या जुमीने की सजा या दोनों सजायें दीजायेंगी –

श्रीर श्रगर हलाकत या जररे शदीद पहुंचाने की या आग से श्रगर धमकी किसी माल के तलफ करने की या किसी ऐसे जुर्म का इर्तिकाव वक् हलाकत या ज-में लाने की जिसकी पादाश में सज़ाये मौत या हब्स यउच्चरे द्यीये र पहुचाने के शोर या केंद्र मुकर्रर है जिसकी मीश्राद सात चरस तक होसक्ती लिये हो। है—या किसी श्रीरत की निस्वत वेइ उफती का इक्तिहाम लगाने की धमकी हो तो दोनों किसमों में से किसी किस्म की केंद्र की सजा दीजायगी जिसकी मीश्राद सात वर्स तक होसकी है या जुमीने की सज़ा या दोनों सज़ायें दीजायेंगी।

द्फ़: ५०७-जो कोई शख़्स किसी वेनाम मकातिवे के ज़रीये किती वे नाम से या धमकी देनेवाले शख़्स के नाम या मसकन् छिपाने को पेश्तर लवांके मुज-से तदवीर करके तस्त्रवीफे मुज़रिमानः के जुर्मका मुर्तिकेव हो उस रिमान । ( वाव २३- जर्मों के इतिकाव करने के इक्दाम के वयान मे-दफ्तः ५११।)

पादारा में हन्स जो जुमें मज़कूर के इर्तिकाव की तरफ मन्ज़र हो तो उस सूरत में कि

वज्रे दर्याय इस मजमूये में ऐसे इक्षदाम की कोई खास ताईने सज़ा पाई न जाय

शोर या केंद्र

उस श्राद्ध्य को हब्स वज्रवूरे दर्यायशोर की सज़ा या किसी किसम

की केंद्र की सज़ा दी जायेगी जो जुमें मज़कूर के लिये मुमय्यन हो

श्रोर उस इब्स वज्रवूरे दर्यायशोर या केंद्र की मीमाद उस मीमाद
के निस्फ तक होसक्ती है जो जुमें मज़कूर के लिये वड़ी से वड़ी मुम
ययन है या उस जुमीने की सज़ा जो जुमें मज़कूर की पादाश में मुम-

य्यन है या दोनों सजायें दी जायेंगी।

#### तमसीलें।

( निलिफ ) जैद एक सन्दूक तोउकर कुछ जेवर चराने का रबदाम करे चौर रस तरह उस सन्दूक के खोलने पर उसको माल्म हो कि उसमें कुछ जेवर नहीं है तो उसने एक फेल किया जो सकें के इतिकाव की तरफ मुन्जर है चौर रस लिये जैद रस दफ. की रूसे मुजरिम है। ( वे ) जैद वकर की जेव मे हाथ डाल कर उसकी जेव मे से कुछ निकालने का रबदाम करे और वकर की जेव मे कुछ न होने की वजह से जैद रस रक्दाम से कामयाव नहीं तो जेद इस दफ. की रूसे मुजरिम है।

# फ़िहरिस्त हुरूफ़े तहज्जी की तर्तींब से।

| मजमूनै ।                                                        | द्फ ।      |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| इक्तिदाई तफतीश—                                                 |            |
| " अदालत की कार्रवाई को एक हालत" है                              | १६३ दूसर   |
| श्रावयारी—                                                      | तशरीह् ।   |
| के कामों को नुक्सान पहुँचाकर या बतोरे बेजा पानी का रुख फेर देकर |            |
| नुक्सान रसानी                                                   | ४३०        |
| श्रातशगीर मादों —                                               |            |
| की निस्त्रत तगाफुल करने की सजा                                  | २=ध        |
| इत्तिफाक्र—                                                     |            |
| या शामत से श्रोर वंगेर किसी मुर्जिरमान नीयत या इल्म के जो श्रमर |            |
| कि सादिर हो वह उर्भ से स्नारिज है                               | <b>≂</b> 9 |
| इतिहाम                                                          |            |
| कन इजाल इ हैसीयते उफीं की हद की पहुच सक्ता है ' ••• •••         | 338        |
| इस्वाते जुर्भ—                                                  |            |
| साविकन् श्रीर उसका श्रसर सजाके इजाफ होने मे                     | ५४         |
| उजरत पर रखना—                                                   |            |
| या उजरत पर रखा जाना मजमने नाजायज में दाखिल होने के लिये         | १४०-१४     |
| उजरत पर रखे हुये वैसे शख्स को छुपा रखना                         | १५७        |
| उज्रत मुताविके कानून—                                           |            |
| र्भ तारीमः                                                      | 157        |
| इंद्रितयारे जायज्ञ—                                             |            |
| की ताहीन-सर्वारी मुलानिमा केमुलाहन तलन सकीरी गुला-              |            |
| जिम्।                                                           |            |

| म्जम्न ।                                                        | द्कः ।           |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| श्रसीरे सुल्तानी—                                               |                  |
| को भागने देने या उसमें मदद करने या उसको पनाह देने की सजा        | १२५-१२०          |
| श्रसिसर—                                                        |                  |
| " सकीरी मुलाजिम" के लफ्ज में दाखिल है जब कि वह कोर्ट आफ         |                  |
| जिस्टिस की मदद करता हो                                          | २१-पाचवाँ।       |
| वना फरेव देने के लिये त्रीर उसकी सजा ••• •••                    | २२६              |
| इशितमाले तदम-                                                   |                  |
| वनदी देना वल्वः करने की नीयत से ••• ••• •••                     | १५३              |
| क्व कृत्ले अमद को कृत्ले इन्सान मुस्तलजमे सजा कर देताहै         | २०• पहला         |
| इश्तिवाग —                                                      | मुस्तत्तना ४।    |
| का रेजिस्टर जाली वनाना ••• ••• •••                              | ४६६              |
| इज़ाफः इसज़ा—                                                   |                  |
| मुलाहजः तलन-इस्वाते जुमे।                                       |                  |
| इताञ्चत-                                                        |                  |
| न करने का इसवा करना कीने बाहरी वरीं के किसी चफत्तर या सिपाई।    |                  |
| या खल्लाती को ••• ••• •••                                       | ११३              |
| इत्तिला या स्वयर—                                               |                  |
| भूटी देना इतिकाने हुर्म की तटवीरके हुपाने की गीयत से            | ₹₹ <b>=</b> -₹₹0 |
| भूठी देना सर्कारी मुलाजिम का इतिकाव <u>डर्म</u> के लिये ••• ••• | 2.8.2            |
| देने को तर्क करना या भूछी देना तकीरी मुलाजिम को ••• •••         | १७६-१७७          |
| देने को तर्क वरना उमीं की वाक्त ऐसे शदन का जिसपर इतिला या       |                  |
| रम्बर देनी सीतुनव वार्गमरा                                      | ≑०२              |
| भेटी देनी शतकात विश्व हैन हैन हैने हैं है                       | ± 0 ±            |
| के हस्तिहमाले निल्मा के लिये जरूर या नररे रादीन पतुनाना •••     | 335-31.          |
| वे रितिहराले निल्जन है लिये हम्मे बेजा परना ***                 | ? /=             |
| मुलाक नत्व भूठी खबर या इतिला।                                   | _                |

|                                                                                                                                   | ·             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| म्जमृत ।                                                                                                                          | दफ़ ।         |
| इज़हार—                                                                                                                           |               |
| जी बतारे वजहे सुनृत के लेने के लाइक हो भूठ करना                                                                                   | 338           |
| जो भूठ हो उसे भूठा जानकर काम में लाना                                                                                             | ₹००           |
| मुलाह्म तलव भूठा इजहार।                                                                                                           |               |
| •                                                                                                                                 |               |
| इमानत—                                                                                                                            |               |
| की तारीफ                                                                                                                          | १०७           |
| के जर्म करार दिये जाने के लिये उस फेल का इर्तिकाव जुरूर नहीं है                                                                   |               |
| जिसमें इथानत की गई                                                                                                                | १०५-तश-       |
| के खर्म करार दिये जाने के लिये जुरूर नहीं है कि मुआन कातून की रूसे                                                                | रीह २।        |
| जुर्भ के इर्तिकान के क्रानिल हो                                                                                                   | १० = -तश-     |
|                                                                                                                                   | रीइ ३।        |
| की इञ्चानत चर्म है                                                                                                                | १०५-तश्-      |
| के लिये ज़रूर नहीं है कि मुईन मुर्तिकिव के साथ इर्तिकावे जुर्म की तद-                                                             | रीह ४।        |
| वीर में शरीक हो ••• ••• •••                                                                                                       | १०५-तश-       |
| ऐसे फेल की जो नमन्जिल इ छर्म हो-श्रोर जो-श्रगर उसका इर्तिकाव                                                                      | रीह ४।        |
| त्रिटरा इन्डिया के वाहर होता—तो त्रिटरा इन्डिया के ऋन्दर सादिर                                                                    |               |
| होने की तक़दीर में — एक जुर्म क़रार दिया जाता                                                                                     | १०=(त्र्रलिफ) |
| की सजा की निस्वत त्रहकामे आम                                                                                                      | 208-22=       |
| •, ,,—ग्रगर उस फेल की इर्तिकान जिसमें इआनत की गई है वसवन                                                                          |               |
| इअनित के हुआ हो ••• ••• •••                                                                                                       | १०६           |
| ,, ,,—त्रगर शख्से मुआन की नीयत या इल्म मुगाइरे नीयत या इल्म                                                                       |               |
| मुईन हो                                                                                                                           | १२०           |
| ,, ,, जब इआनत एक फेल मे हो श्रीर कोई फेले मुसाइर किया जाय                                                                         | १११           |
| ,, ,, जन कि मुईन उस फेल के लिये जिसमें इआनत की गईहें श्रीर उस                                                                     | •             |
| फेल के लिये जो किया गया है इकड़ी सजा का मुस्तीजिन हो।                                                                             | ं ११२         |
| ,, ,, जन कि उस फेल से जिसके लिये मुईन काविले मुवास्त्रज है                                                                        | £ £ 3         |
| ऐसा नतीज. पैदा हो जो नतीज इ मकसद से मुगाउर हो                                                                                     | 176           |
| <ul> <li>, जब कि मुईन इतिकाने जुर्म के नक्क मोजूद हो</li> <li>, प्रगर उस जुर्म की सजा जिसमें इआनत की जाय मौत या हन्ते.</li> </ul> |               |
| , श्रमर उस जुम का सभा । मनम इनाना का जाय नात या है जिस्<br>दवाम बडबूरे दर्यायेशोर हो श्रीर उस द्वर्म का इतिशव न                   |               |
| ह्या हो                                                                                                                           | 771           |
| ,, , ज्रार तरर वक् में त्राये                                                                                                     | इंज्रह }      |
| 11 17 11 11 11 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                           |               |

| म्जम्न ।                                                                                                                                                                   | द्भ ।                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| इत्र्यानत—तिनमः                                                                                                                                                            |                                                                          |
| वगावत या हम्ल या नौकरी पर से भाग जाने या उदूल हुक्मी की—<br>फोजे वहरी या वरीं में ··· ··· ···<br>तलवीसे सिक की—हिन्दुस्तान के वाहर हिन्दुस्तान में रहकर ···                | ११६<br>ऐजान।<br>११७<br>१२१-१२३<br>१२५-१२७<br>१३१-१३ =<br>२३६<br>२०५-३० = |
| इ्यलाम—                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| जो नेक नीयनी से किया जाय जर्म नहीं है                                                                                                                                      | £ 3                                                                      |
| चफ्सर—                                                                                                                                                                     |                                                                          |
|                                                                                                                                                                            | ३ १तरारीह्।<br>४७७-यतिफ                                                  |
| घफ्रमाल—                                                                                                                                                                   |                                                                          |
| से निरमत रखने वाले अल्फान जिलाफे कामून तर्के अफग्राल पर ग्रांत है । अफग्राने वहरी—                                                                                         | ્ર                                                                       |
| के मुत्त्रसिक श्रोर त्रशसाम मृत्याधिके श्रण्याने वहरी से दिनकार में त्राये हुये जरादम वा<br>मृताहन तलव हिन्द के जंगी श्राईन ।                                              | ा <b>७</b>                                                               |
| थाका—                                                                                                                                                                      |                                                                          |
| के क्रान्ति में जो मान हो उनती नीतर का सर्क वरना ••• ••• वि<br>पे उस नीतर के नक्ष्मे मुचाहर ती सज्ञा जो नदीर ती या सुर्द्धा ती ।<br>तिरमत ता साम तर चुरा हो ••• ••• ••• दे | = ?                                                                      |

| म्जम्न ।                                                                                      | टफा ।       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>आका</b> —तितिम्म ।                                                                         |             |
| के उस नौकर के नक़ने मुआहद की जो आजिज्ञ की खिटमत करने श्रीर                                    |             |
| उसकी जुरूरियात के वहम पहुचाने का इक़रार किया हो                                               | ४६१         |
| से उस कारीगर वगेर के नक्तने मुआहद करनेकी सजा जिस पर मुआ-                                      |             |
| हद इतहरीरी के मुवाफिक ब्रिटिश इन्डिया के अन्दर किसी दूर भो दराज                               |             |
| जग में-जहा वह आक्राके खर्च से पहुचायागयाही सिद्मतकरना वाजिबहै                                 | ४६२         |
| इक्दाम                                                                                        |             |
| मलिक इ मुअञ्जम के मुकाबल में या ऐसे वालीये मुलक के मुकावल में                                 |             |
| जो मिरिक ममदूह से रानित इ इत्तिहाद रखें जग करने का                                            | १२१च्यो १२५ |
| गवनेर जनरल या गवनेर या लेभिटनन्ट गवर्नर या कान्सिल के मिन्यरके                                |             |
| इष्तियारे जायज के निफाज में मुजाहमते बेजा करने या डराने का                                    | १२४         |
| त्रसीरे सुल्तानी या ऋसीरे जग के छुडाने का                                                     | १३०         |
| कतले अमद के इतिकाव का                                                                         | ३०७         |
| कतले इन्सान मुस्तलजमे सजा के इर्तिकात का                                                      | ₹०=         |
| खुदकुशी के इतिकान का                                                                          | ३०६         |
| सर्के इ विलगन के इर्तिकान का                                                                  | ३ ६ ३       |
| सर्फ इ विलाजन के या डकेती के इतिकान का — हर्व उ मुहलिक से मुसलह                               |             |
| होने की हालत में                                                                              | ३६≒         |
| ऐसे उर्भ के इर्तिकान का - जिसकी निस्वत और तरहपर सरीहन् कोई                                    |             |
| हुक्म नही जन्म केटी की तरफ से                                                                 | प्रश        |
|                                                                                               | २०७         |
| इकरार् —                                                                                      |             |
| का इस्तिहसाले विलाजन करने के लिये विलटरान जग्र या जररे शतीद                                   | •           |
|                                                                                               | ३३०यो२२१    |
|                                                                                               | ₹ 5 5       |
| जब किसी सर्कारी मुलाजिम के रूवर "त्ल्फन" कियानाय • ्र<br>सालिह "हल्फ" के लुपाज में टाम्बिल है | y /         |
| मुलाहज तलव <b>हताफ या</b> इन्हरारे सालित ।                                                    |             |
| The American prints                                                                           |             |
| इक्तरारे सालिह—                                                                               |             |
| जा वएवज हलक के कातूनन कान िया गण ने नणने नाम ने                                               |             |
| दायिल पर तिया गया है                                                                          | 4           |

## फिहरिस्त।

| मजमृत्। दुमः।                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| उखाड़ डाला जाना—                                                                                                                                                                              |  |
| किसी हड़ी या दात का जररे शदीद है ? ३२०                                                                                                                                                        |  |
| ञ्चाग—                                                                                                                                                                                        |  |
| से गफलत या वे इहतियाती करना या उसकी निस्वत वाजिवी हुिशयारी न<br>करना और उसकी सजा २०५<br>या किसी गर्म किये हुये माद्दे के जरीये से जरर या जगरे शदीद पहुचाना<br>के जरीये से तुक्सानरसानी ४३५औ४३ |  |
| मुलाह्ज तलव <b>नुकसान रसानी ।</b>                                                                                                                                                             |  |
| इल्जाम लगाना—                                                                                                                                                                                 |  |
| मुलाहज तलव भूठ दावाये जुर्म ।                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                               |  |
| श्रहफाज़—                                                                                                                                                                                     |  |
| जिनकी किसी महल पर तशरीह होचकीहै उसी तशरीह की रिआयत से इस                                                                                                                                      |  |
| मजम् अ इ कवानीन में हर जग मुन्त अमल होंगे ७                                                                                                                                                   |  |
| श्रातः—                                                                                                                                                                                       |  |
| की साख्त या फरोरून या पास रखना तलवीसे सिक के लिये २३३ त्रो२३५                                                                                                                                 |  |
| की सारक्त या फ्रगेरून या पाम रग्वना तलर्नासे सिक इ मलिक इ मुअज्जम                                                                                                                             |  |
| के लिये २३४ ग्री२३५                                                                                                                                                                           |  |
| यालः इ जर्ने सिकः —                                                                                                                                                                           |  |
| टिक्साल से लेजाना २४٧                                                                                                                                                                         |  |
| श्रमानत—                                                                                                                                                                                      |  |
| मुलाहज नलव रित्रयानते गुजरिमानः।                                                                                                                                                              |  |
| श्रमरे वाइसे तकलीफ—                                                                                                                                                                           |  |
| त्राम नी तारीफ ••• •• ••• ••• ३६=                                                                                                                                                             |  |
| आम की सजा उस सुरत में जिसमें खारतव हुउम नहीं हैं २००                                                                                                                                          |  |
| साम का करता रहना बाद न करने रहने की हिटायन के                                                                                                                                                 |  |
| मनारज तनव उफ़्नन बाली बीमारी—श्रमरे बाइसे त-                                                                                                                                                  |  |
| कलीफे च्याम ।                                                                                                                                                                                 |  |

| म्जम्न ।                                                                                                                        | दफ ।                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| श्रमरे वाइसे तक्लीफे श्राम—                                                                                                     |                                                      |
| की तारीफ                                                                                                                        | २६ =<br>२६६ <del>-</del><br>२६४- त्रिक<br>२६०<br>२६१ |
| अमरे तनकीह तलव मुतअल्लिके हाल—                                                                                                  |                                                      |
| ही — वाडसे इश्तित्राले तवश्च का सख्त और नागहानी होना                                                                            | ३००च <u>्</u> री३५२                                  |
| श्रमन—                                                                                                                          |                                                      |
| मे खलल अन्दान के लिये इरितआले तवअ करना                                                                                          | ४०४                                                  |
| अमने खलायक—                                                                                                                     |                                                      |
| में खलल अन्दाज होने के मुहतमल मजमय का शरीक होना बाद इसके<br>कि उसको मुतफर्रक होने का हुक्म हो चुका हो                           | <i>१</i> ४ १                                         |
| श्रामेजिश करना—                                                                                                                 |                                                      |
| खाने या पीने की शे मे जिसका वेचना मक्सूद हो<br>दवा दारू में या उसका वेचना त्रामेजिश के वाद<br>मुलाहज तलव स्वाने या पीने की शे । | २७२<br>२७४–२७ <b>५</b>                               |
| इन्सान का जिस्म—                                                                                                                |                                                      |
| मुलाहज तलन जिस्म ।                                                                                                              |                                                      |
| इन्सान को भगा लेजाना—                                                                                                           |                                                      |
| ज्यकी सजा<br>कनले अमद के लिये                                                                                                   | स्हर<br>इहर- इहर<br>इहर<br>इहर                       |
| जनरे शरीद पहुँचाने या गुलाम बनाने व लिये                                                                                        |                                                      |

| मृज्युन ।                                                                                                                | दक्त ।             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| इन्सान को भगा लेजाना — तिनन                                                                                              | \<br>{             |
| हुपाने या ह्व्स में रखने के तिये<br>याने दस दरन से कम उमर के निफ्ल को भगा ते जाना उस से मात                              | ₹8=                |
|                                                                                                                          | ३३६                |
| याने औरत मन्कृह- को भगा ले जाना वनीयते मुजिरमान                                                                          | =33                |
| मुलाहन तलन इन्सान को ले भाराना।                                                                                          |                    |
|                                                                                                                          |                    |
| श्रांव—                                                                                                                  |                    |
| को विगाड देना ' जररे शनाद हैं                                                                                            | ६२०                |
| 5.0                                                                                                                      |                    |
| ले मार डालना या जहर देना या उसके दिनी पणव हो या उसही  <br>वेहार लर देना                                                  | <b>≥</b> ≎\$       |
| म्ताह्य वर्ष हुद्भान रसानी।                                                                                              | 3.4                |
|                                                                                                                          |                    |
| अहले अमरीका —                                                                                                            |                    |
| पर जद वह मुजिसि साबित हो हक्ते दणाम वण्हो दर्योग सीर की जगह<br>महास्ते ताजीरी बहालते केंद्र बाहुक्से सजा सादिर किए जाएसी | ř.                 |
| ऋह्ले पञ्चायत—                                                                                                           |                    |
| दन जन है                                                                                                                 | ११ तमनी न          |
| (                                                                                                                        | ्रजीम ) ।          |
| नीई नाम जिल्हा हो। सहा है।<br>जो नीई गाउँ जिल्हा रोपर को महद को। सार्गि मुलाजिस है                                       | ० तमनी=।           |
|                                                                                                                          | र शामा<br>मन्द्री। |
| अहल हूरा—                                                                                                                | *1 1 1 1 1         |
| भृष्या दार्ग । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                       |                    |
| . सद्धा चूल ह तुन वह । सा हु । सा वारवस य सहस्                                                                           | : , 5              |
| अहते ज्री या अतिसर दत्ता <del> ।</del>                                                                                   |                    |
| ित उसा रेगा ००० ००० ००० ०००                                                                                              | ; ;                |
| ना भेन करना।                                                                                                             |                    |

| म्जम्न ।                                                                                                                                                                   | दफ ।                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| श्रहले यूरप या अहले श्रमरीका— को वजाय हव्स वउन्नरे द्यीय शारके मशक्कते ताजीरी वहालते केंद्र की सज्जा का हुवम दिया जायगा  गुलाहज तलव मशक्कते ताजीरी वहालते केंद्र ।  एजन्ट— | ५६                                 |
| या मालिक या दर्खाल का मुस्तोजिने सजा होना जो बल्न वरीन की पुलीस को इत्तिला न करे                                                                                           | १५४ऋो१५५                           |
| या मालिक या दर्खाल का कव मुस्तोजिवे सजाहै त्रगर वल्व का इर्तिकाव हो<br>से खयानते मुजरिमान                                                                                  | 808<br>848                         |
|                                                                                                                                                                            | ३२७—३२६<br>३२० <del>ग्</del> रो३३१ |
| इस्ट इन्डिया कम्पनी —<br>या कलमरवे मजक्रर या उसके बाशिन्दों पर किसी तरह मुवस्सर होनेवाले                                                                                   |                                    |
| ऐक्ट हाये पार्लिमेन्ट जो सन १८५८ ई० के बाद जारी हुये हो उन<br>पर मजम् इ कवानीने ताजीराते हिन्द मुक्स न होगा<br>ऐक्ट सुतच्यिक्ति बगावत—                                     | ¥ .                                |
| पर मजम् अ इ कवानीने ताजीराते हिन्द मुवरसर नहीं है के तावित्र जी त्रशस्त्राम हैं वह मजम् अ इ कवानीने ताजीराते हिन्द के वाप                                                  | ¥                                  |
| ७ की रुसे मुस्तैनिने सजा नहीं है एक्ट मुत्ज्ञिल्लिक फौज (सन ४४ त्रो ४५ जुलूसे मिलकःइ नि                                                                                    | , # E                              |
| क्रोरिया—वाव ४८)— पर मजमूआ इ कवानीने ताज्ञीराते हिन्द मुनरमर न होना वाट श्रोर पैमाने—                                                                                      | y                                  |
| जो भूटे हीं उनकी फरेवसे दितमाल करना या पाम रखना त्रीर उमर्रामजा<br>भूटे बनाना या बेचना ••• •<br>बाइसे इश्तिकाले तबका—                                                      | ২০/ফান্চন<br>১০৬                   |
| जो सब्त श्रीर नागहानी हो उसकी तहरीकमे जरर या जरने शबीद पहचाना .<br>जो सब्दन श्रीर नागहानी हो उसके त्रलाम और तरह पर हमत या तंत्र                                            | ३३ <i>≻</i> %(३३५                  |
|                                                                                                                                                                            | ३ ४२% ३५.४<br>३ =                  |

| मजमृन ।                                                                                                                        | दफ ।                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| वोली वोलना—                                                                                                                    |                        |
| मुलाहज तलव खिलाफे कानून खरीदना या बोली बोलना                                                                                   |                        |
| चोली चोलने चाला—                                                                                                               |                        |
| या खरीदने वाला वाज माल का नाजायज तौर पर—सर्वारी मुलाजिम                                                                        | 333                    |
| थाग जाना—                                                                                                                      |                        |
| मुजिरम का हिरासत से या उसका जिसकी गिरफ्तारी का हुक्म हो चुकाही<br>असीरे मुल्तानी या असीरे जग का सकीरी मुलाजिम जायज रखे या वक म | 2 % 8                  |
| त्राने दे या उसमे मदद करें                                                                                                     | १२=चो/२६               |
| वकू में चाने देना करदन सर्कारी मुलाजिम की तरफ से ऐसे शरुत का                                                                   |                        |
| जिसपर टलजाम लगायागया या जिसकी निस्वत हुक्मे सजा सादिरहुयाही                                                                    | २२ (च्यो२२२            |
| वकु में त्राने देना गफलत की राह से ऐसे शख्स का जिस पर इलजाम                                                                    |                        |
| लगाया गया या जो मुजरिम मावित हुत्रा हो                                                                                         | २२३                    |
| या भाग जाने का उक्ताम करना हिरामते जायज मे ••                                                                                  | २२४                    |
| भक से उड़जाने दाले माहे—                                                                                                       |                        |
| की निस्त्रत राफलत या वेडहतियाती मे काई फेल करना या वाजिबी पेश                                                                  |                        |
| वीनीयों का तर्क करना त्रीर उसकी सजा                                                                                            | p = 8                  |
|                                                                                                                                | ३२८च्या ३२६            |
| के जरीये से जरर या नुक्रमान रमानी का बाइम होता                                                                                 | /३४ग्रा/२ <sup>६</sup> |
| भगा लेजाना—                                                                                                                    | মা /3=                 |
| मुलाहज तलन इन्सान को भगा लेजाना—                                                                                               |                        |
| भोंकने के हथियार—                                                                                                              |                        |

| स्जमून ।                                                       | दक्ष।               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| भेरो-                                                          |                     |
| को मारडालना या जहरदेना या उसके किसी भ्रजवको या उसकी नेकार करना | ४२६                 |
| गुलाइज- तलव नुङ्गसान रसानी।                                    | -                   |
| वेइहतियाती और गफलत का फेल —                                    |                     |
| गाडी चलाने श्रीर सवार होकर निकलने मे                           | २७ह                 |
| मरकवेतरी के चलाने में                                          | र्घक                |
| शारिके झाम पर                                                  | २८३                 |
| जहर से काम करने में                                            | २६४                 |
| श्राग से काम करने में                                          | २८५                 |
| भक्त से उडजानेवाले माद्दे से काम करने में                      | २ ५ ६               |
| कल से काम करने में                                             | २८७                 |
| इमारत के मिस्मार करने या उसकी मरम्मत करने की निस्वत            | २==                 |
| हैवानों की निस्वत                                              | २ ५६                |
|                                                                | २०४ (त्रलिक)        |
| जो जान या श्रीरोंकी सलामती को खतर में डाले उसकी सजा            | <b>३</b> ३६         |
| मुलाहनः तलव शारिके आम ।                                        |                     |
| चयान—                                                          |                     |
| पर दस्तस्रत करने से इन्कार करने की सन्ना                       | <b>१</b> 50         |
| मुलाह्य तर्लन भूठ वयान।                                        |                     |
| वे उप्पा किये हुथे तांत्रे के टुकड़े—                          |                     |
| सिक नहीं हैं गी वह नकद के तौरपर मुस्तामल हों                   | २३० तममील           |
| वेचना—                                                         | २३० तममील<br>(मे)   |
| प्रहरा कितावा वंगेर का ममनू है                                 |                     |
| स्ताने पीने की मुतिर शे का                                     | २ <b>१</b> २श्रो२१३ |
|                                                                | २७३                 |
| मुलाहना तलन द्वा खाने या पीने की शे ।                          |                     |
|                                                                | -                   |

|                                                                                      | <del></del>                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| म्जमून ।                                                                             | दफः ।                         |
| वे हुरमत करना—                                                                       |                               |
| इम्लः या जने मुजरिमान करके हम्ल या जने मुजरिमान. करके किसी औरतकी इक्फत मे ख़लल हालना | ₹ <b>४</b><br>₹ <b>५</b> ¥    |
| बैल-                                                                                 |                               |
| नो मारडालना या जहरदेना यो उसके किसी अनवको या उसको वेनार नरना                         | ४२ह                           |
| म्लाइज- वलव सुक्रसान रसानी ।                                                         |                               |
| वे चाम मुकातवः—                                                                      |                               |
| के जरीये से तखर्वाफे मुजरिमान                                                        | <b>৩</b> ০ প্                 |
| बेहोश करने वाली दवा—                                                                 | ·                             |
| मुलाइस- तलन द्वा।                                                                    |                               |
| पास रखना—                                                                            |                               |
| प्रहुश किताना नगैर- का ममनू है                                                       | २ <i>६</i> २ ग्री२ <b>६</b> ३ |
| पागल—                                                                                |                               |
| मुलाह्न- तल्य श्रात्से फाति रुस अक्रल ।                                              |                               |
| पानी                                                                                 |                               |
| को चरामः या होजाके निमत करना<br>का रख फेर देने से जुकसान रसानी                       | ⊃ ড <b>ড</b>                  |
| पानी पर तैरने वाला निशान—                                                            | ४३•                           |
|                                                                                      | 2 = 7                         |
|                                                                                      | ४२३                           |
| प्रेजीडन् <b>सी—</b> े                                                               |                               |
| सी तारीफ                                                                             | <i>!</i> =                    |
| पुल-                                                                                 | <b>(</b> ₹ <sup>7</sup>       |
| में। जन्म परुषाने से नृष्टमान रमानी                                                  | <b>.</b>                      |

| मजमून ।                                                                                                        | दफ ।                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| पनाह—                                                                                                          |                     |
| की तारीपा ••• ••• •••                                                                                          | २१६ वे              |
| पनाह देना—                                                                                                     |                     |
| न्नसीरे मुल्तानी या न्नसीरे जग को जी भाग गया हो                                                                | १३०                 |
| उन लोगों को जो किसी मजमसे नाजायज के लिये उजरत पर रखे गये हों<br>फिरारीयों को - मुलाहज तलन फिरारी नोकर ।        | १४७                 |
| मुजरिम को उसकी सजा                                                                                             | <b>२</b> १६         |
| मुजरिम का शौहर या जीज से सरजद हो ती लाइके सजा नहीं है                                                          | २१२ म्रस्त-         |
|                                                                                                                | स्ना ।              |
| ऐसे मुजरिम का जो हिरासत से भागा हो या जिलकी गिरिफ्तारी का हुक्म                                                |                     |
| हो चुका हो श्रीर उसकी सजा<br>छुर्म नहीं है श्रगर मुजरिम पनाह देने वाले का शौहर या जीज हो                       | २१६                 |
| छम नहा ह अगर मुजारम पुनाह दन पाल का साहर या पाज हा •••                                                         | २१६ मुस्त-<br>स्ना। |
| सर्क इ विलजन या डकैती करने वालों की श्रोर उसकी सजा ••• सर्क इ विलजन या डकैती करने वालों को उनके शोहर या जीज का | २१६-ञ्रालफ          |
| लाइके सचा नहीं है                                                                                              | २१६-ऋलिफ            |
| पैचायत <u>—</u>                                                                                                | . मुस्तःन'।         |
| मलाहज तलव भ्रह्लैं. पंचायत ।                                                                                   |                     |
| फुसला लेजाना—                                                                                                  | `                   |
| नावालिगों का ग्रौर उसकी समा ••• ••• •••                                                                        | ३६*                 |
| श्रीरते मन्कृह का श्रीर उसकी सजा                                                                               | ४६द                 |
| फुसलाना—                                                                                                       |                     |
| इस गरज से कि भीरत की लेभागे या भगा लेजाय • • • • • • • • • • • • • • • • •                                     | ३६६                 |
| पैमाने—                                                                                                        |                     |
| मुलाइज तलव बाट श्रीर पैमाने।                                                                                   |                     |
| पीने की शै-                                                                                                    |                     |
| मुलाहज तलव स्वाने या पीने की शै।                                                                               |                     |
|                                                                                                                |                     |

| म्जम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | दुक्तः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तांवा—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| इलाइज तलम वे ठरपा किया हुआ तांदा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तदादिल-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | The state of the s |
| हुक्मे सजाये मीत या इन्स नडवृरे दर्याये शार के नारे में — गर्निमन्ट की<br>हुक्म करने का हस्तियार मुजरिम की निला रिजामन्दी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १४ श्री ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| तिजारत—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ते नाजायज तौर पर सकीरी मुलाजिम का सरोकार रखना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>१६</b> ≒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| तहकीर इख़्तियारे जायज की—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तर्रारी मुलानिम के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | न्त् १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| मुलाह्ज तलव सक्तिरी मुलाजिम के।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तरवदीफ—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| मुलाह्ज तलव तस्त्रवीफे मुजिरिमानः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तस्वीफे मुजरिमानः—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| की तारीफ ••• ••• •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| महत्त की सजा ••• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>१•</b> ≅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ना श्रीरत की निस्तन देहफद्रनी का इसजाम समाने के सिय हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ऐ्जन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| रिसं बेनाम स्रात्व से ••• ••• •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| तर्शांच—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| क तप्त के माने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १०३ पर्मी<br>प्रागीर ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| तर्फ—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | सर्वेद ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| क् ताहित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . ā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| At 11 th the second of the sec | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| म्जम् ।                                                                                                              | दफ ।                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| तक्-तित्म्म ।                                                                                                        |                                   |
| फेल से कुछ योर फेल से कुछ जो नतीज कि पैदाहो<br>करना दस्तावेज के पेश करने या इत्तिला या स्त्रवर देनेको जब कि दस्तावेज | ₹                                 |
| का पेश करना या इत्तिला या ख़वर देनी क़ातूनन् वाजिवहीं                                                                | १७५ऋो१७६                          |
| करना सर्कारी मुलाजिम के मदद देने को                                                                                  | १८७                               |
| गिरिफ्तारी सकीरी छलाजिम की तरफ से                                                                                    | २२१श्रो२२२<br>२२५श्रलिफ           |
| तरी की द्याम राह-                                                                                                    | ररस्यायक                          |
| पर मुजाहमत करने की सजा                                                                                               | र⊏३                               |
| तश्रीहात-                                                                                                            | _                                 |
| श्चाम्म                                                                                                              | वाव २।                            |
| तसर्रके वेजा-                                                                                                        |                                   |
| माले मन्द्रल का                                                                                                      | ४०३पहली<br>स्रोर दृसनी<br>तरारीह। |
| ऐसे माल का जो इतिकाक़न् पाया जाय ••• ••• •••                                                                         | ऐजन दूमरी<br>तशरीह ।              |
| किसी मृतवपका शख्सके मालका                                                                                            | ४०४                               |
| तसर्रफे वेजाये गुजरिमानः-                                                                                            |                                   |
| माल का त्रीर उसकी सजा                                                                                                | ४०३श्री४०४                        |
| मुलाहज तलव तसर्हके वेजा।                                                                                             |                                   |
| तच्पर्ज-                                                                                                             | _                                 |
| सर्कारी मुलाजिम की तरफ से माल के लिये जाने में मुलाहज तलव<br>भाल या जायदाद-सर्कारी मुलाजिम ।                         | -                                 |
| तभर्ज करना—                                                                                                          |                                   |
| माल के लेने जाने में जो सर्कारी मुलाजिम के इस्तियारे जायज की रूसे                                                    | 1 - 2                             |
| लिया जाताहो ••• •••                                                                                                  | "=₹<br>                           |

|                                                                                                                 | -                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| मजमृन ।                                                                                                         | दफ ।                                                            |
| तम्मरेज करना-तिनमः।                                                                                             |                                                                 |
|                                                                                                                 | १ म ४<br>१ म ६<br>२२४<br>२२४<br>१ म ३ छो ४ <b>१</b><br>२२४ — बे |
| तगईर श्रो तब्दील-                                                                                               |                                                                 |
| किसी दलावेज में जब कि वह जालनाजी नी हदकी पहुच जाय                                                               | ४६४                                                             |
| तप्रतीश-                                                                                                        | •                                                               |
| जिसके लिये काचून के मुताबिक या कोर्ट आफ जिल्स के हुक्मके मुनाबिक<br>हिदायन हो वह अदालत की कार्रवाईकी एक हालत है | १६३ <i>तमरी.</i><br>१ २ हो <sup>३</sup>                         |
| मुलाहज- तलव इच्तिदाई तफ़्तीश ।                                                                                  |                                                                 |
| तल्बीस-                                                                                                         |                                                                 |
| की तार्गिक ••• ••• र<br>के मुतहिक्कि होने के लिये जुरूर नहीं है कि मुगाबहत टीक टीरही ••• र                      | =<br>=त्रागेह ।                                                 |
| तत्वीसे सिकः-                                                                                                   |                                                                 |
| मुलाहज तलन सिकः।                                                                                                |                                                                 |
| तल्वीस करन्सी नोटों या वेंक नोटों की-                                                                           |                                                                 |
| मलाहज तत्व वेंक नोट-करन्सी नोट।                                                                                 |                                                                 |
| तल्बीस गवनमेन्ट स्टाम्प की-                                                                                     |                                                                 |
| <u>इलारक तत्त्र स्टाम्य ।</u>                                                                                   |                                                                 |
| तम्गे-                                                                                                          |                                                                 |
| रिक्रिक है इ.स्ट्रिक                                                                                            | इसरील<br>का                                                     |

| मजम्न ।                                                                           | दफ्त ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तोड़ राला जाना—                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| इड़ी वरोर का "जररे रादीद" है                                                      | ३२० सातर्वे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| तोड़ कर खोलना—                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| किसी बन्द किये हुये पार्क को जिसमे माल हो                                         | ४६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| किसी वन्द किये हुये जर्फ को जिसमें मालहो अगर शख्से मुहाफिज से                     | <b>४</b> ६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| इर्तिकाव में श्राये ••• ••• ••• •••                                               | 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| तोंहीन-                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सर्कारी छलाजिम की जब कि वह अदालत की कार्रवाई कर रहा हो                            | २२⊏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| किसी शख्स के मजहव की श्रीर उसकी सजा                                               | २६५ऋो ३६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| द्यमन में खलल श्रन्दाजी की नीयत से<br>किसी श्रोरत की शर्मसारी की                  | 708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| मुलाइज तलव क्रस्द्न तोहीन करनी या हारिज होना।                                     | ४०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| तीहीने ऋदालत —  करनी इहानत करके या हारिज होकर दर असना खदालत की कार्रवाई के सुहमत— | २२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| लगाने की धमकी किसी खर्म जी-इस्तिहसाले विल्जन करने के लिये                         | ३ <b>५</b> -श्रो३८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| दिश्साल —                                                                         | of glorina provide the control of th |
| से सिक्षे का जारी कराना जो वजन या तर्तात्र मुआयन इक्षानून के मुगाइर हो            | 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| के नाहर लेजाना त्रों जारे जर्ने सिक्ष को                                          | २४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| टग—                                                                               | nies opforgalefellulation-c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| की तारीफ                                                                          | 3.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| होने की सत्ता                                                                     | ं ३११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| स्।लिस—                                                                           | es de la companya de  |
|                                                                                   | 5.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| "सर्भारी मुलाजिम" के लफ्ज में दाखिल है                                            | 1 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| मजमून ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | द्फः।             |
| सुवूते जुर्मे साविक-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| पर नइसत नाज जुर्नीके जो मिकः या माल से मुतअसिक हो सजाका इजाफ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ৩২                |
| जारी रहना—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| श्रमरे नाइसे तकलीफे आम का - एलाइज तलन अमरे वाइसे तक-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| लीके च्याम।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| जान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| की तारीफ या श्रोरों की सलामतीये जाती को स्नतर हो ऐसा फेल वेइहतियाती या सफलत से करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४ <b>४</b><br>३६६ |
| या त्रोरों की सलामतीये जाती को स्नतर हो ऐमे फेल से जरर या जररे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| शदीद पहुचाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३३७ग्रो३३=        |
| जायदादे गैर मन्कूलः—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| मुलाहज तलव झटती।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| দর—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| अक्र आल जो जन की रूसे किये जायें कन उर्भ नहीं हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٤٧                |
| की तारीफ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 388               |
| मुलाह्ज तलव — ज्रे मुजरिमानः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| जबे मुजिरमानः—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹४०               |
| भी मजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 X 2 - 3 Y 5     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १४१               |
| जो बारमे सरन इश्निआते तवन के श्रलान प्रौर तरह पर वरु मे श्राये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १४२               |
| जर किसी मर्राती मुलाजिम वैगर की निरंबत अमल में प्राप्त समर्ग मजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 / 3             |
| जब किमी औरन दी उपप्रत में स्वतल अलंगे मी सीयन में तिया नाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57.8.             |
| and then the first of the second seco | ያ ሃ ሂ             |
| जर इस मान के सर्क के इतिहाद के उक्ताम में तिया जात निसरी हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €                 |
| 41 44 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |

| मजम्न ।                                                                                                | दफ ।        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| जम्ने मुजिरमानः—ति <sup>रम</sup> ।                                                                     |             |
| जन किसी शक्स के हय्से बेजा के इक्दाम में िकया जाय उसकी सजा                                             | ३५७         |
| सक्त इरितआले तबच पर श्रीर उसकी सजा                                                                     | ३४⊏         |
| क्रयुज. करने या किसी इस्तिइकाक को काम में लाने में                                                     | १४१         |
| म्रलाह्नः तलव हम्तः ।                                                                                  |             |
| जवरी मिहनव—                                                                                            |             |
|                                                                                                        |             |
| मिहनत करनेपर नाजायज तीर पर मजवूर करनेकी सजा                                                            | ३७४         |
| দৰ—                                                                                                    |             |
| की तारीफ ••• ••• •••                                                                                   |             |
| ''सर्कारी मुलाजिम'' है                                                                                 | 38          |
| का फेल कव छर्म नहीं है ••• ••• •••                                                                     | २१ तीसरा    |
| जराइम वा सर्कार                                                                                        | ७७          |
| कैसे त्रफ्रयाल हैं त्रीर उनकी सजा क्या है                                                              |             |
| क्ताने की नीयत से भूठी श्रक्षवाह केवाना                                                                | वाव ६       |
| जराइम खिलाफ वज़न्मे फितरी                                                                              | ४०४         |
| •                                                                                                      |             |
| की सजा                                                                                                 | र ७७        |
| जराइम की वावत राजीनामः—                                                                                |             |
| ध्लाइच तलव मुसालिइते जराइम की बावत ।<br>जुम                                                            |             |
| की तारीफ                                                                                               | ४० श्रो १७७ |
|                                                                                                        | तरारीह २०३  |
|                                                                                                        | तशरीह २१२   |
| नियम् र्यान्य विकास विकास के                                                                           | श्रो २१६    |
| निसका इर्तिकान बिटिश इन्डिया के नाहर हो<br>मिलक इ मुश्रक्तम के मुलाजिम की जानिन से ऐसी रियासत मे जिससे | ₹           |
| इतिहाद हो                                                                                              |             |
| के इर्तिकाव में शारीक होना भी छुर्म है                                                                 | ४<br>३७     |
|                                                                                                        | 4.5         |

| मजमून ।                                                           | दफः।       |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| जुमतितम्म                                                         |            |
| जो चन्द श्रजना से मुरक्षव हो उसकी सजा की हद                       | ७१         |
| वादिह का चन्द जुमीं में से जो शख्त मुजरिम पाया जाय उसकी सजा       | ७२         |
| अफ़चाल या तर्के घ्रफ़आल जो जुर्म नहीं है फ़ेल जो किसी ऐसे शस्स    |            |
| से सरचद हो जिसपर उमका करना कानूनन् वाजिन हो या जो यह              |            |
| वावर करता हो कि उत्तपर उसका करना कानूनन कृपीव है                  | ७६         |
| फ़ेल जज का जब कि वह खदालत का काम कर रहा हो                        | ওড         |
| फेल जो अदालत की तजनीज या हुक्म के मुताबिक्र किया जाय              | v=         |
| फेल उस शहस का जो उसके करने का मुजान हो या अपने तई उसके            |            |
| करने का मुजाज नावर करता हो                                        | <b>७</b> ह |
| इतिफाक का पेश त्राजाना फेले जायज के करने में                      | C 0        |
| फेल जिससे गजन्द पहुचने का इहतिमाल हो मगर दूसरे गजन्द के रोकने     |            |
| के लिये किया गया हो                                               | <b>=</b> ξ |
| फेल उस तिफ्ल का जिसकी उन्न ७ वरस के कम हों                        | <b>=</b> 2 |
| ,, उस तिफ्ले नापुरुत खक्त का जिसकी उम्र ७ वरससे नियाद मगर         |            |
| १२ वरस से कमहो                                                    | <b>5</b> ₹ |
| 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,                         | =8         |
| 23 24 744 11 21 17 14 6144 1 61                                   | =४ भी =    |
| , जो वरिजामन्दी किया गयाही त्रीर जिससे हलाकत यर जररे शदीद         |            |
|                                                                   | =0         |
| ,, जिसमे हलाकत मकसूद न हो त्रीर जो यरिजामन्दी विसी शरसके          |            |
| वायप् न एवि किया प्रमाणि है। ००० ००० ०००                          | 22         |
| , जो दिसी निफ्ल या मजनून के निका ये लिये वर्ली ने किया हो या      | - 5        |
| नली की रिलामन्दी से किया गया हो ' '                               | . E        |
|                                                                   | : 2<br>: 2 |
|                                                                   | t ye       |
| , जी गमन्दे सिक्षीक या बाहम हो                                    |            |
| वह उम्र जो हिफाजने खुद इन्तियानी में क्यि जोर ••• ••• ।           |            |
| , ,                                                               | 10-1-E     |
| मुलारज तलन जराइमे रिवलाफ चजाने फिनरी ।                            |            |
| ਤੁਸੀਤ:-                                                           |            |
| गम् - र प्यतिने वार्ताने विदर्भ तस्य वी मनाष्ट्रीमें से एक सराहें | इस्टी      |
|                                                                   |            |

| यज्ञम्न १                                                         | <u>হন।</u>      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ज्ञमीनः—तिगम ।                                                    |                 |
| की तादाद का काइद जब बक्तरीय कानून के कार्ट हद जाहिर न हो.         | € 3             |
| त्रदा न होने की सरत में हुवमे सजाये केंद्र                        | E &             |
| ,, न होने की स्रतमें हद मीआदे केंद्र जब कि केंद्र और धर्मान-दोनों |                 |
| सजायं दी जा सक्ती है                                              | £ 7             |
| -, न होने की स्रत में केंद्र की किस्म                             | 33              |
| ,, न होनेकी सूरतमे केद जन कि खर्मकी सन्ता सिक्के खर्मानः है       | ६७              |
| या हिस्स इ म्रतनासिव छर्मान श्रदा करदेने पर केंद्र का दिल्ताम     | ६= त्रीहर       |
| नस्ल करने की मीआदे जायज                                           | 40              |
| के मुवालन से माल को वरी नहीं करता है गुजरिम का मम्जाना            | एजन             |
| मुलाह्म न्लव केंद्र ।                                             |                 |
| •                                                                 | er tigibige     |
| मुर्भे काविले सज़ाये मौत-                                         | -               |
| का सावित कराना एक वेशनाह शरूमपर भूटी गवाही देकर या बनाकर-         | 0.00            |
| का सावित कराना एक ने ग्रनाह शख्स पर श्रीर उसका सजाय मात पा        | १६४             |
| जाना ऋठी गवाही देने या बनाने के सवब से                            | ऐजन             |
| मुलाह्ज तलन भूठी गवाही देना।                                      |                 |
|                                                                   |                 |
| त्त्रस्य                                                          | 1               |
|                                                                   |                 |
| फे मृतस्रिकि हिफानते खुद इंग्तियारी — मुलाहज तलव हिफाज-           |                 |
| ते खुद इस्टितयारी ।                                               |                 |
|                                                                   |                 |
| ज्ञानसाजी—                                                        | ·               |
| की तारीफ 👵 👵 😘                                                    | ४६३             |
| की सन्ता                                                          | ४६४             |
| कोर्ट के कागज सारिशत वरीर की                                      | ४६६             |
| किष्मालतुलमाल या वसीयतनाम वसेर की                                 | ४६७             |
| दगा करने या निकनामी को गजन्द पहुँचाने की गरज से                   | ४६ प्रश्रो४ ६ ६ |
| के इर्तिकाव की नीयत से मुल्तवस मुहर वरीर बनाना या पास रखना        | ४७२चो४७३        |
| जोली दस्तावेज-                                                    |                 |
| की तारीफ                                                          | 860             |
|                                                                   | 1               |

| मृज्मृन् ।                                                                               | द्फा।                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| जालीद्स्तावेज तितम्म ।                                                                   |                            |
| को टाम में लाना या पास रखना                                                              | ४७१'प्रो४७                 |
| को असली दरतावेज की भूरत वष्टरानेके लिये अलामत निशान की तलवीस<br>करनी ••• ••• ••• ••• ••• | ४७५श्री४७                  |
| मुलाहनः तलव दस्तावेज — भूठी दस्तावेज ।                                                   |                            |
| जमाञ्चत                                                                                  |                            |
| खाह उसको सर्वारसे सनद मिली हो या नहीं लफ्ने "शख्स,, में दाखिल है।                        | <b>? ?</b>                 |
| की निस्तत इतिहाम करना इजाल इ हैसीयते उर्फी हो सक्ता है                                   | ४१६ तश-<br>रीह २           |
| जमाश्चे हराम                                                                             |                            |
| पर मजबूर करने के लिये श्रीरतको भगा ले जाना<br>की गरज से श्रीरते मन्कृहः को फुसला ले जाना | ₹ <b>६</b><br>४ <b>६</b> ⊏ |
| र्जंतरी——                                                                                | •                          |
| श्रगरेजी के मुताबिक "साल,, या " महीना,, श्रुमार किया नायगा                               | ४१                         |
| र्जग्—                                                                                   |                            |
| मुलाइज- तलव जैंग करना ।                                                                  |                            |
| जंग करना—                                                                                |                            |
| मलिक इ मुखन्तमः के गुकानिते में खीर उसका इनदाम और उसमें इन्धा-                           |                            |
| नत करना श्रीर उसनी तैयारी करनी या उसनी तदकी को छुपाना                                    | ?? <i>?-</i> ?>₹           |
| Chal tillast                                                                             | १२१ <i>—</i><br>थनिक       |
|                                                                                          | 122                        |
| उसकी तद्वीर वा छुपाना ••• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •                             | 703                        |
|                                                                                          | 7:7                        |

| म्ब्यम् ।                                                                                                            | द्फः ।                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| र्णग करना-तिन्म                                                                                                      | -                                        |
| ऐमे माल में। श्यनी तह्यील में रखना जो बेटी जन से हासिल किया गया है                                                   | <b>१२७</b>                               |
| नंगी श्राईन—                                                                                                         |                                          |
| एलाइन वलन हिन्द के जंगी आईन।                                                                                         |                                          |
| घनम केंदी—                                                                                                           |                                          |
| गुलाह्म नलन केंद्री।                                                                                                 |                                          |
| जनीन—                                                                                                                |                                          |
| धलाइन तलग तिप्तल ।                                                                                                   |                                          |
| जहाज—                                                                                                                |                                          |
| को ने दहित पार्ता सं चलाना - श्रीर गुसाफिरों को हद से जियाद लदे हुये या खतरनाफ जहारा पर रोजाना धलाहज तलन मर्कवेतरी । | <b>२</b>                                 |
| भूठा इज़हार—                                                                                                         |                                          |
| . करना या उन पर दन्तखत करना या उसको सच्चे की हैसीयत से काम मे<br>लाना श्रीर उसकी सजा                                 |                                          |
| भ्हा वनाना—                                                                                                          | १६६श्रो२००                               |
| ११ भ मार्थायत क निर्दानि था                                                                                          | ७७(त्रक्षिफ)<br>१७=ब्रो४८०<br>१६२च्रो४८८ |
| सिपाही का करना लिवास वरोग, पटन कर और उसकी सजा                                                                        | (¥•                                      |
| मदियानती से कोर्ट में करना श्रीर उसकी सजा                                                                            | 308                                      |

| मज्ञमून ।                                                                             | इफ्तः ।             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| भूठा सर्टीफ़िन्द—                                                                     |                     |
| सचे की हैसीयत से जारी करना या उस पर दस्तस्नत करना या उमको काम में लाना-त्रोर उसकी सजा | १९७ग्रो१६६          |
| भूठा वयान—                                                                            |                     |
| व इलफ या वइकरारे सालिह श्रीर उसकी सजा                                                 | <b>१</b> म <b>े</b> |
| भूड दावाये जुर्म—                                                                     |                     |
| द्र≆सान पहुचाने की नीयत से-श्रीर उसकी सजा ••• •••                                     | २११                 |
| भूठी अपनाह-                                                                           |                     |
| फेलाना वगावत या वद अमनी पैदा करने के लिये                                             | Xox                 |
| भूठी अपवाह फैलाना —.                                                                  |                     |
| मुलाइज तलन भूठी अफनाह।                                                                |                     |
| भू हे वाट और पैमाने—                                                                  |                     |
| मुलाह्ज तलव वाट और पैमाने।                                                            |                     |
| भ्डी खबर या इचिला—                                                                    | •                   |
| देना सरीरी मुलाजिम को ऐसे शक्त का जो स्तवर देने के लिय प्रावृत्ते                     |                     |
| पानन्द हो                                                                             | ভডফাঁ/ ৯ স          |
| देना सर्नारी मुलाजिम की इस नीयन में कि दूमरे शरम में नुस्तान पहुँच                    | 1=>                 |
| ,, गुजिन्म को बचानेके लिये                                                            | 5.5                 |
| ,, रिनेराम किये हुँय जगडमकी निस्वत                                                    | 203                 |
| भूश ट्स्तावेज-                                                                        |                     |
| मी नागिक                                                                              | d <sup>f</sup> 4    |
| रनारम नाम दस्तावेज-जाली दस्तावेज ।                                                    |                     |

|                                                                                                        | 1                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| मजमृतः                                                                                                 | दक्त ।                 |
| भूडी रोशानियां भूडे निशान या पानी पर तैरनेवाले निशान—                                                  |                        |
| दियाना घोर एमकी सजा                                                                                    | १=१                    |
| भूठी गवादी—                                                                                            |                        |
| देना चौर बनाना चौर-उसरी तारीक<br>देना चौर बनाना चौर बाम में लाना-चौर उसकी सजा                          | १६१त्रो१६२<br>१६३%ो१६६ |
| मुलारज तलन जुर्म काविले सजाये मात।                                                                     |                        |
| भूधी गवाही वनाना—                                                                                      |                        |
| <b>ंसभी तारीफ ••• ••• •••</b>                                                                          | १६२                    |
| पुलाह्या मल्ब भूठी गवाही।                                                                              |                        |
| चिट्टी डालना—                                                                                          |                        |
| इस गरज के लिये या इसके मृतअक्षिक कोई तजनीज मुस्तहर करने के<br>लिये दफ्तर या मकान रहाने की इहात में सजा | २१४-त्र्रातिफ          |
| चरमः                                                                                                   |                        |
| मुलाह्व तल्ब होन                                                                                       |                        |
| चन्द जराइम                                                                                             |                        |
| की हवे समा                                                                                             | ৬৪                     |
| घोरॉ—                                                                                                  |                        |
| के छरोह में शरीक होने की सजा                                                                           | ४०१                    |
| मुलाह्ज तलव चोरों के गुरोह ।                                                                           |                        |
| चोरों के आवारा गुरोह—                                                                                  |                        |
| के शरीक होने की संजा                                                                                   | ४०१                    |
| चोरों के गुरोह—                                                                                        |                        |
| में शरीक होने की सजा                                                                                   | ४०१                    |

|                              |           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                      |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                              |           | मजमून                                 | T 1                  |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दफ ।                    |
| छापकर सुरतहर                 | करना      |                                       |                      |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| फ्रम्टुश कित                 | वों वधेर  | का ममनू                               | <b>§</b>             | ***              | •••             | **1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २१२भ्रो२१३              |
| झापना                        |           |                                       |                      |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| या सन्द. क                   |           | ो मज्जमृन व<br>ह्याल <b>ः</b> इ       |                      | -                | उफ्री हो        | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४०१                     |
| छुपाना                       |           |                                       |                      |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| तदवीरे इतिं<br>-सर्कोरी मुखा | चिम का    | किसी छर्म                             |                      | •••<br>ा रोकना उ | •••<br>सपर लानि | ाम है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₹₹ <u>=</u> -२२०<br>११६ |
| तदवीरे जग                    |           |                                       | ०००<br>भेने स्थानस्थ | •••              | ***             | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १२१-१२३                 |
| भागे हुये च                  | _         |                                       |                      | 444              | ***             | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १३०                     |
| फिरारी का वि                 | -         |                                       |                      | 100              | •••             | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १३७                     |
| माल का जब                    |           |                                       |                      | •••              | •••             | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २०६                     |
| मुजरिम का                    |           |                                       |                      | •••              | •••<br>•••      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ११२                     |
| ऊर्भ नहीं है                 |           | नारम द्धपा                            | न वाल या             | हुपानवार         | রাকা আ          | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| उसका श                       |           | ***<br>***                            | •••<br>> ~=&         | *                | ···             | - }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १२ प्रस्तसना            |
| छर्म है वसव                  |           |                                       |                      |                  |                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . १३घो२ १४              |
| मुनरिम की र                  |           |                                       |                      |                  |                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २१६                     |
| निपत्त की व                  |           |                                       | -                    |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>₹</b> ₹              |
| वेजा तौर पर                  |           | हुय या म                              | પાલ ચય               | हुय राज्स        | <b>₽</b> 1      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| माले मसक्क                   |           | •••                                   | •••                  | • • •            | •••             | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : • 6<br>: • 6          |
|                              | ***       | •••                                   | * * *                | •••              | ••              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . • .                   |
| चिह्स-                       |           |                                       |                      |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| का इमेश के                   | स्तिये यद | युरत किया                             | जाना "               | अररे शरीद        | 27 E            | •• व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २० (हेर्                |
| लुड़ा लेजाना—                |           |                                       |                      |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| चमीरे सल्ता                  | ां या जन  | কী                                    | •••                  |                  | •••             | •••   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3</b> _              |
| फिमी शरम                     | का हिरास  | ने जायज्ञ ने                          | ĭ                    | ***              | •••             | >:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | > <b>y</b>              |
| द्योड़ देना—                 |           |                                       |                      |                  |                 | and produce of the control of the co |                         |
| गा गस देना                   | ಪಡ್ತ ಪಾ   | र के क्य                              | ्या कि बके           | की सीत ह         | हाजी सदा        | ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , 3                     |
| * 19 4 (                     | *. • _1,  | , 11 7 1                              |                      | ., .,            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |

| म्जम्त ।                                                                                          | दफ ।             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| द्यीलना—                                                                                          |                  |
| उम निमान को जो गवर्नमेन्ट स्टाम्प पर हो त्रीर उससे जाहिर होता हो<br>नि स्टाम्प नाम में छ। चुना है | २,६३             |
| म्लाहज तलक गवनमेन्ट स्टाम्प।                                                                      |                  |
| इव्स—                                                                                             |                  |
| मनाहरा तलब केंद्र।                                                                                |                  |
| हव्स —                                                                                            |                  |
| से भाग जाना खाह सर्वारी ग्रनातिम क्रम्तन भाग जाने दे खाह उसकी                                     |                  |
| गफलत् से भाग जाय                                                                                  | २२१–२२३          |
| से भाग जानेया असम्बन्धार उसकी सजा                                                                 | २२४ग्रो२२५       |
| से भागे हुने शन्त्स की पनाह देना                                                                  | त्र्रातिफ<br>१२६ |
| हवस वजवूरे दर्याये शोर—                                                                           | • • •            |
| मजम् अ इ क्रयानीने ताजीराते हिन्दके तहतकी सजायो में से एक सजाहै                                   | ५३ दूसरी         |
| वदवाम के हुक्मे सजा का तवादिल होसक्ता हे                                                          | ሂሂ               |
| के एवज श्रहते यूरप श्रीर श्रहते श्रमिरिका की मशक्कते ताजीरी बहालते                                |                  |
| केंद्र की सजा का हुक्म दिया जायगा                                                                 | ४६               |
| की मीआर्दों के श्रजजा का शुमर                                                                     | <b>ধ</b> ও       |
| का हुक्मे सजा जिन मुजिरमों की निस्वत हो चुका है वजबूरे दर्शीये शोर                                |                  |
| होने तक उनकी निस्वत किस तरह अमल किया जायगा                                                        | Х¤               |
| किस किस हाल में केदकी जगह तजवीज होसक्ता है                                                        | ¥ε               |
| के पुरतोजिव मुजरिमों की निस्वत जायदाद की जन्ती                                                    | ६२               |
| बदवाम इआनते वगावत की सजा                                                                          | १३२              |
| " जिस र्छमकी सजाहे वेसे रार्म के सावित करानेकी नीयत से सूठी                                       |                  |
| गवाही देना वगैर                                                                                   | 488              |
| " उस शख्सको सजा होसकाहै जो तलवीसे सिक इ मलिक इ सुअ-                                               |                  |
| प्जम करे                                                                                          | २३२              |
| » कतले स्माद की सजा होसकाहे · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                 | ३०२              |
| " ऐसे कतले इन्सान मुस्तलजमे सजाकी सजा होसकाहे जो कतले                                             | 2                |
| अमद की हदतक न पहुचे ••• •••                                                                       | ३०४              |

| मज्रम्न ।                                                                                  | दमः ।                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| हब्स वखवृरे द्याये शोर—तितम्म ।                                                            |                            |
| वदवाम जिस जुर्मकी सजाहे उसके इर्तिकावके लिये मुदाखलते येजा बख्रान । स्त्रीदे नाजायज की सजा | <b>४</b> १०<br>२२ <b>६</b> |
| मुलाह्ज तलव मुदाखलते वेजा-मुजरिमानः।                                                       |                            |
| हव्से वेजा—                                                                                |                            |
| की तारीफ ••• ••• ••• •••                                                                   | ₹४•                        |
| की सजा ••• ••• ••• •••                                                                     | ३४२                        |
| तीन या जियाद दिनतक श्रीर उसकी सजा                                                          | ३४३                        |
| दस या जियाद दिनतक श्रीर उसकी सजा                                                           | ३४४                        |
| की सजा जन कि रिहाई का हुनमनाम- जारी होचुकाही                                               | ゴタド                        |
| की सजा जब कि हय्स मलफी हो                                                                  | ३४६                        |
| की सजा जब कि मालके इस्तिहसाले विलजब की गरज से किया जाय                                     | ३४७                        |
| की सचा जब कि इक्सरारका इस्तिइसाले विल्जन करनेकी गरज से किया                                |                            |
| जाय ••• •••                                                                                | ३४⊏                        |
| के इतिकान के इकदाम में हम्ल या जने मुनिरमान                                                | ३४७                        |
| ले भागे हुये या भगा लेगये हुये शब्स का                                                     | ₹ ₹ ⊏                      |
| मृताहज तलव भगालेजाना-हम्लः-जन्ने मुजरियानः-                                                |                            |
| ले भागना—मुजाहमते वेजा।                                                                    |                            |
| हिरासत—                                                                                    |                            |
| से भाग जाने देना सन्तन् या राफलतकी राहमे सर्वारी मुलानिमका 🔐                               | (२२ श्री२२३                |
|                                                                                            |                            |
| ने भाग जानेका इक्रदाम श्रीर उनकी नजा<br>ने भागे हुये राग्य की पनाह देना                    | २४४ हो २२५<br>२४६          |
| मुताहज नत्र गिरिफतारी-भागना।                                                               |                            |
| हिर्फ का निशान—                                                                            |                            |
| ्राहित्र                                                                                   | ع ب                        |
| •गण विभाग संस्था ••• •••                                                                   | 151                        |
|                                                                                            |                            |

| मज्ञम्न ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | दफ ।                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| हिर्फ़ का निशान-हित्र ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| भुटा दिनमा । तत्ने के प्रतिशहिक वर्षी की मना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४=२ श्रो               |
| इरकत—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४=३ ओ<br>४=५ ची<br>४=६ |
| फरना मज्ज्य में लिखन कियी छीर का तिल दुलाने के लिये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २.ह≍                   |
| निवस्य वीहर ने पट्ने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4</b> ¥ ?           |
| हिसाबात—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , ,                    |
| यहा बनाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४७७(त्रालेफ)           |
| के रिनइराक के अमल में लाने में जो उग्र कि विथे जाये वह छुमें नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A. #                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$5 3.5                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६६-१०६<br>६७ त्रो ६=   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्री ६६                |
| पा रिन्तर गाफ सर्कारी मुलाजिम के किसी फल के एफीय में नहीं है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33                     |
| £ 2 2 2 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १००                    |
| जिन्म या इस्तिहकाक कम हलाकत के सिमा किसी चौर गजन्द पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १०१                    |
| जिस्म का इस्तिहकाक किस वक्त तक काइम है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १०२                    |
| माल का इस्तिहकाक कव हलाकत पर ग्रहीत है १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ?०३                    |
| कव माल या इस्तिहकाक हलाकत से कम जरर पर महीत है • १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>१०४</b>             |
| and the standard that the winds of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | o X                    |
| के इस्तिहफ़ाक का श्रमल में लाना शख्ते वे ग्रनाह के गुक्तानों की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                      |
| Shirt 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ०६                     |
| के इस्तिहरू के अमल में लाने में जो हलाकत कि वक् में वह कव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १७ दूसरी<br>इस्ता ।    |
| हुनमे सजा—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | इस्ता ।                |
| का तवादिल १४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ग्रो ४४                |
| हुरमनाम:—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| की तामील से बचने के लिये या उसकी अपने पास तक पहुचने या मु-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| रतहर होने से वाज रखने के लिये रूपेशि होना या उसकी मुताविश्रत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| में हात्तिर न होना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , -9°3₹                |
| Something the second se |                        |

| म्जम्न ।                                                         | द्फ ।        |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| हुक्मनामः का पहुंचना—                                            |              |
| मुलाहज तलव हुनमनामः।                                             |              |
| ह्लफ—                                                            | 1            |
| की तारीक ••• ••• •••                                             | ४१           |
| इलफ या इकरारे सालिह—                                             |              |
| करने से इन्कार करना श्रोर उसनी सजा                               | <i>१</i> ७=  |
| पर भूठ वयान करना श्रोर उसकी सजा                                  | ₹=₹          |
| इम्ल:-                                                           |              |
| की तारीफ ••• ••• •••                                             | ३५,          |
| की सजा ••• ••• ••• •••                                           | ३५२चो३४=     |
| गवर्नर जनरल या गवर्नर या लिफ्टिनेन्ट गवर्नर या कोन्सिल के मिम्बर |              |
| पर इंक्तियारे जायज के निकाज पर मजबूर करने या उससे बाज            |              |
| रखने की नीयत से                                                  | १२४          |
| की इञ्चानत जब कोई सिपाही या खलासीये जहाजी चक्रसरे वालादस्त       |              |
|                                                                  | १३३मो१३४     |
| राकीरी मुलाजिम पर जविक वह बल्बन विचेर फरो कररहा हो               | १४२          |
| भी हद को महज त्रलकाज नहीं पहुचने                                 | ३५१ तशरीह    |
| सर्कारी मुलाजिम पर उम्मन                                         | ३५३          |
| औरत की इफ्कत में खलल डालने की नीयत से                            | <b>£ 8 8</b> |
| विसी शख्स की वे हुरमत करने दी नीयत से                            | ミンス          |
| क्सिी शरस के पास से सर्क करने के इतिकान करने के इतदाम में        | ३५६          |
| र्च्से वेजा के इतिराय के रकदाम में                               | ३४७          |
| समन दश्तिभाले तनभ पर \cdots \cdots 🚥                             | 3 A =        |
| मुलाहन नलन ज्रवे मुजरिमानः।                                      |              |
| द्येज—                                                           |              |
| या चरम र शम के पानी की गदला करना                                 | <b>203</b>   |
| ह्या —                                                           |              |
| साम्बर्गनारकारी ••• ••• ••                                       | माम १८४      |

| मजम्न ।                                                                                                                                                                                                                       | दफ ।             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| हैवान-                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| की तारीफ ••• ••• •••                                                                                                                                                                                                          | ४७               |
| के खतरे के इन्सिदाद का तगाफ़ल से तर्क करना और उसकी सजा                                                                                                                                                                        | २५६              |
| के जरीये से जरर या जररे शदीद पहुचाना                                                                                                                                                                                          | <b>३२४%।३२</b> ६ |
| को ज्ञाहर देने या मारडालने या उसके किसी "प्रज्य को बेकार करने से                                                                                                                                                              | _                |
| वुक्सान रसानी                                                                                                                                                                                                                 | ४२ =श्रो४२ ६     |
| मुलाहज तलव तुक्सान रसानी ।                                                                                                                                                                                                    |                  |
| रवेच्द्र                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| को मार डालना या जहर देना या उसको या उसके किसी अज्व की                                                                                                                                                                         |                  |
| वेकार करना                                                                                                                                                                                                                    | ४२               |
| मुलाइज- वलव नुझसान रसानी।                                                                                                                                                                                                     |                  |
| खरीद करना—                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| मुलाहज तलव खिलाफे क्रानून खरीदना या बोली बोलना।                                                                                                                                                                               |                  |
| खरीद्ना गुलामों का-                                                                                                                                                                                                           |                  |
| उसकी सजा                                                                                                                                                                                                                      | ३७१              |
| खरीदना नावालिग्रका-                                                                                                                                                                                                           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                               | <b>३</b> ७३      |
| भेते शनी की सम्ज से                                                                                                                                                                                                           | 404              |
| •••                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                             | _                |
| रखतरनाक हर्वों –<br>से वित्त इरादः जरर या जररे शदीद पहुचाना                                                                                                                                                                   | ३२ ४औ३२६         |
|                                                                                                                                                                                                                               | ३२ ४औ ३२ ६       |
| से वित्त इरादः जरर या जररे शदीद पहुचाना<br>खलासीये जहाज़ी—<br>के उस हम्ले में इग्रानत जो वह अपने अफसरे वालादम्न पर करे                                                                                                        | १३३ग्रो१३८       |
| से वित्त इरादः जरर या जररे शदीद पहुचाना<br>खलासीये जहाज़ी-                                                                                                                                                                    | १३३ग्रो१३८       |
| से वित्त इरादः जरर या जररे शदीद पहुचाना<br>खलासीये जहाज़ी—<br>के उस हम्ले में इग्रानत जो वह अपने अफसरे वालादम्न पर करे                                                                                                        | १३३ग्रो१३८       |
| से विल इरादः जरर या जररे शदीद पहुचाना खा खारे शदीद पहुचाना खा खारे शदीद पहुचाना खारा खारे जहाजी—  के उस हम्ले में इश्चानत जो वह अपने अफसरे वालादम्न पर करे के नीकरी परसे भाग जाने में और उसके उद्दूल हुक्मी करनेमें इआनत करना | १३३ग्रो१३८       |

| म्द्रम्न ।                                                                                                                                                       | ६फः ।                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| खिलाफे कानून तर्के अफमाल-                                                                                                                                        |                                 |
| पर महीत हैं वह अलफाज जो मस्व वअफ्र आल हैं                                                                                                                        | ₹?<br>                          |
| स्तिलाफ़े कानून खरीदना या वोली वोलना-                                                                                                                            |                                 |
| किसी जायदाद को या किसी जायदाद के लिये श्रीर उसकी सजा                                                                                                             | <b>१७</b> ४                     |
| खिलाके कानून सुपुदेगियां-                                                                                                                                        |                                 |
| वास्ते तजवीं सक्तदमः या केदके                                                                                                                                    | २२०                             |
| खिलाफे कानून गाविहिल् इहतिजाज-                                                                                                                                   |                                 |
| लेना सर्कारी मुलाजिम की तरफ से या सर्कारी मुलाजिम पर दवाव<br>डालने के लिये श्रीर उसकी सजा ••• ••<br>लेना-मुजरिमको सजासे वचाने के लिये या माले मसरूक लेने के लिये | १६१घ्रो <b>१६</b> ४<br>≥१३ची२१४ |
| खलाइक के श्रमन् में खलल शनदाजी-                                                                                                                                  |                                 |
| की नीयत से तोहीन करने की सजा                                                                                                                                     | 808                             |
| की नीयत से भूटी अक्षवाह फैलानेकी सजा क्योंकर दीजायेगी                                                                                                            | Rox                             |
| खुद्कुशी—                                                                                                                                                        |                                 |
| र्या इआनत की सजा                                                                                                                                                 | ₹o €                            |
|                                                                                                                                                                  | 20E                             |
| स्वयालाते वद्खाही- का पैदारका निस्कृत सर्वाके मुलाहज तलब सिडिशन याने वसावत ।                                                                                     |                                 |
| में बेदफाई श्रीर जुन्ल ख्रासाल दुरुमनीर टासिल हे '१                                                                                                              | २ ४(शक्तिक)                     |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                          | तरारीह ४                        |
| मताहक नता स्वयानने मुभरिमानः।                                                                                                                                    |                                 |
| त्ययानते गुजरिमानः।                                                                                                                                              |                                 |
| की नार्रिक                                                                                                                                                       | 1-1                             |
| स्मार्गासमा                                                                                                                                                      | v + E                           |
| ने मता पाची बोल वें ते से प्राप्ति पानि प्राप्ति ।<br>ने हार द्वारा से का से ताही ताली उसकी स्था                                                                 | / 5<br>/ E                      |
| न्त्रा के देश क्षी हैं। एक है के के <sup>भा</sup> षिक देश की हैं के लीत                                                                                          |                                 |

| मज्ञम्न ।                                                             | द्फ ।        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                       |              |
| खयानते मुजरिमानः—तितम्म ।                                             |              |
| जो सर्कारी मुलाजिम या महाजन वगैर से वकू मे श्राये उसकी सजा            | 308          |
| मुलाह्ज तलम — माल पहुंचाने वाला - मुतसदी - सकीरी                      |              |
| युलाजिम-घटवाल-गुदाम का मालिक।                                         |              |
| दांत—                                                                 |              |
| का तोड डाला जाना या उखाड़ डाला जाना '' जररे शदीद'' है                 | ३२० सातर्वाः |
| दखील—                                                                 |              |
| त्रराजी का पुलीस की वल्व वरीर की इत्तिला न करना                       | १४४          |
| श्रराजी का जिसके नेफ के लिये बल्बः का इर्तिकाब हो पुस्तीजिवे सजा होना | १५५          |
| के एजन्ट कव मुस्तीजिव सजा हैं                                         | १४६          |
| दर्दे जिस्मानी—                                                       | •            |
| जो कोई शख्स पहुचाये तो कहा जायगा कि उसने जरर पहुचाया                  | ३१६          |
| दर्या—                                                                |              |
| को तुक्सान पहुचा कर तुक्सान रैसानी                                    | ४३१          |
| दस्तावेज़                                                             |              |
| की तारीफ ••• ••• •••                                                  | २ ६          |
| यलत सर्कारी मुलाजिम की तरफ से मुरत्तव होना नुकसान पहुचाने के लिये     | १६७          |
| का तर्के पेशी काविले सत्ता है जब कानूनन् वाजिव हो                     | १७४          |
| में भूठी गवाही बनाने की सजा                                           | १६२          |
| को जाइअ करना वजहे सुत्रूत के तौर पर पेश किया जाना रोक देनेके लिये     | २०४          |
| स्र्टी बनाना क्या है                                                  | ४६४          |
| जाली वनाना क्या है                                                    | ८७०          |
| मुलाहज तलन भूठी दस्तावेज-जाली दस्तावेज ।                              |              |
| दस्तकार—                                                              |              |
| की तरफ से उनजे मुत्राहद                                               | ४६२          |
| दुश्मनी—                                                              |              |
| 1                                                                     | १५३ (१ (तपः) |

| मजमून ।                                                  | द्यः।          |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| डकैतां—क्त्रमः                                           |                |
| मुलाइज तलन डकतों का गुरोह ।                              |                |
| डकैतों के गुरोह—                                         |                |
| में रारीक होने की सजा                                    | 844            |
| डकेर्ता                                                  |                |
| की तारीक                                                 | <b>३</b> ६ १   |
| महत्त की करा ••• ••• •••                                 | २६%            |
| त्रगर न्यते त्रमद के साधही उसकी सजा                      | 335            |
| में अगर जरते राचीद पहुचाया जाय या अगर मीत या जरते स्टाँद |                |
| पहचाने का इक्रदाम कियाजाय                                | इहेफ           |
| में ऋगर मुजरिम हुर्ने इ मुहलिक ते मुनलहुरे।              | ₹=             |
| बी तैयारी दिस सजाके लाइक है                              | ३६६            |
| करने वालों के गुरोह का श्रुपिक होत्य किस सजाके लड्ड है   | X0 €           |
| क शासना का तिन जना होता *** *** *** ***                  | <b>%</b>       |
| क शहराव का नाय नसंस्थान बनावता सं द्या 🚥 🚥               | ४१२            |
| म्लाइज- तलव सर्क्ष विलाजग्र।                             |                |
|                                                          |                |
| रास्तः-                                                  |                |
| द्याम की खरान करना या तुनसान पहुंचाना                    | ¥₹ Ž           |
| मुल्हन तलव शारिखे आम }                                   |                |
| रेजिस्टर—                                                |                |
| दी विलादन या उनिवास या रजिन्यन या तर्फेन के जारी बनागा   | /52            |
| रुसम—                                                    |                |
| मस्द्रभी मे स्वतन अन्द्रात होने की स्वा                  | ११ क्षेत्र ( २ |
| रिश्वन—                                                  | ;              |
| रेन बुगा हर्ने हि एक निम्                                | ξ,             |

| मत्तम्न ।                                                                                                                                                                                                                      | दफ ।                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| रिश्वत—तिस्म ।                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| लेने वाला ऐसा शब्स जो सर्कारी मुलाजिमी का उम्मेदवार है<br>लेना फासिद वसीलों से सर्फारी मुलाजिम पर दवाव डालने के लिये<br>लेना सर्कारी मुलाजिम पर रुत्से जाती खमल में लाने के लिये<br>लेने में इश्रानत करने वाला सर्कारी मुलाजिम | १६१<br>१६२<br>१६३<br>१६४ |
| कोई कीमती शे निला वदल वगेर लेने वाला सर्कारी मुलाजिम<br>मुलाह्ज-तलव माविहिल इहतिजाज ।                                                                                                                                          | १६४                      |
| रिजामन्दी—                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| से जो सब फेल कि लिये जायें उनका खारिज होना जराइम की फिहारिसा                                                                                                                                                                   |                          |
| ते कन सही नहीं है                                                                                                                                                                                                              | ८७ झी ८६<br>श्री ८६      |
| की ज़रूरत नहीं जनकि यह हामिल नहीं की जासक्ती हो और जो फेल कि नेक नीयती से किया जाय वह फ़ाइंदे के लिये हो                                                                                                                       | ६० ऋो ६१<br>६२           |
| रेन्नक्रम —                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| इस्मी किसी महाजन का ''द्दस्तावेज''हैं ··· ··· ···                                                                                                                                                                              | २६ तमसील                 |
| रंज देना—                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| कोर्ट में बदिष्यानती से भूटा दावा करके किसी मतवाले श्रादमी के जरीयेसे मुलाहज तलब नशे में होना ।                                                                                                                                | ष्ट ह<br>४१०             |
| रूपोश होजाना—                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| समन या इतिलानामे का अपने पास तक पहुचना ढाल देने के लिये —                                                                                                                                                                      | <b>१७</b> २              |
| रुपय:—                                                                                                                                                                                                                         | •                        |
| मुलाहज तलन कम्पनी का रूपयः फरुखावादी रूपयः ।<br>रोशनी—                                                                                                                                                                         |                          |
| म्ह्यी दिखाना                                                                                                                                                                                                                  | २६१                      |

| मजमृद ।                                                                                                                                                  | द्रुः।                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ज़मीन का मालिक—                                                                                                                                          |                            |
| इसहज-तलर माकिने ज़मीने !                                                                                                                                 |                            |
| •िन्ना—                                                                                                                                                  |                            |
| र्ना सजा की इआनत करने की पादास में जीज सजा दिये जाने के लाइक न होगी बनीयते मजिरमान मन्कृह-त्रीरतों का पुनला लेजाना या लेउडना बेगर. मुलाहज- तलब इज़िद्वाज |                            |
| जिना वजन्न-                                                                                                                                              |                            |
| र्णा तारीफ त्रोर उसकी सना                                                                                                                                | ३७५ची३७६                   |
| जोन:—                                                                                                                                                    |                            |
| स उसके शाहर की जमारा करना जिना वजन है अगर जीन की जनर                                                                                                     | १३६ची ११२<br>ची २१६<br>३७४ |
| ज़हर्                                                                                                                                                    |                            |
| यो निस्वत बेर्हितयानी या राइलन करनी या बानिबीनिग दार्त्रा तर्र परना                                                                                      | ع د د                      |
| देना जरर या जररे सर्वाद पहुचाने की नीयद से 💮 👵 🧰 🥫                                                                                                       | हर , सी देव {<br>-के वर व  |
| ज़हरदार मादः—                                                                                                                                            | न्दी ३२=                   |
| से सरर या सररे शरीद ण्डुचाना *** *** ***                                                                                                                 | क ४को३०६                   |
| जियान—                                                                                                                                                   |                            |
| म्लाइन नतर जियाने वेजा।                                                                                                                                  |                            |
| जियान वेजा च्डाना—                                                                                                                                       |                            |

| मजम्न ।                                                                                                                    | दम ।                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| जियाने नाजायज्ञ—तिम्म ।                                                                                                    |                                                 |
| मुलाहज तलव वद दियानती ।                                                                                                    |                                                 |
| सारिकाने विलजन-                                                                                                            |                                                 |
| को पनाह देने की सत्ता                                                                                                      | २१६-ग्रलिफ                                      |
| सिपाही—                                                                                                                    | -                                               |
| को तारीफ के हम्ले में जो अफसर बालादस्त पर हो इस्रानत करना का नौकरी पर से भाग जाना श्रीर उसकी उदूल हुक्मी                   | १३१ तसरीह<br>१३३ छो १३४<br>१३५ छो १३६<br>छो १४८ |
| का भेस बनना त्रीर उसकी सचा                                                                                                 | १४०                                             |
| सुपुर्द करना—                                                                                                              |                                                 |
| तजर्वाजे मुक्दर्म- या केंद्र के लिये राख्ते मुजान का दरहाले कि वह<br>जानता हो कि में खिलाफे कातून काम करता हू              | <b>२२</b> ०                                     |
| सिडीशन याने वगावत —                                                                                                        |                                                 |
| पेदा करने की नीयत से जो अलफाज़ कि कहे जायें या जो अफआल कि कियें जाये उनकी निस्वत सजा                                       | १२४- শ্ববিদ্ধ                                   |
| सर—                                                                                                                        |                                                 |
| का हमेश के लिये बदसूरत किया जाना " जरेर शदीद " है<br>सिटिंक्तिट—                                                           | इ२०                                             |
| भूटा जारी करना या उस पर दस्तखत करना<br>को जो भूटा जाना हुआ हो सच्चे की हैसीयत से काम म जाना<br>मुखाहज तलव भूटा सर्टिफिकट । | १६७<br>१६ <i>≂</i>                              |
| सर्कारी मुलाजिम—                                                                                                           |                                                 |
| के लफ्ज में कीन कीन शख्स दाखिल हे<br>के अफग्राल का दफीय                                                                    | ? c                                             |

| म्जप्न ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | दफ ।                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| सर्कारी मुलाजिम—वितयः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| का किमी सुमें में इश्चानत करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***                   |
| का इति काने जराइम की तद्त्रीर की छुपाना निनको रोकना उमपर लाजिमहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₹ ह€                  |
| का अमीरे सुल्तानी या अमीरेजनको तिलङ्गाद यागक्रलत से मानजान देना,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ११६                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>१</b> २६यो१२६      |
| पर हम्ला वर्गर फरना जब कि वह बल्व वर्गर फरो कर रहा हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १५२                   |
| का ना मुनासिव तौर पर माबिहिन् इहातिजाज वगैरः लेना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १६१                   |
| का उद्यानत करना रिशवत या मापिहिल् इहतिजाज लेने में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १६२धो१६३              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | श्रो १ <sup>६</sup> ४ |
| का कीमती शे लेना विला चेर मुक्तकी बदल के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १६५                   |
| का कानून की हिदायत से इनिहराफ करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १६६                   |
| श गलत दन्तावेज मुस्तव करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १६७                   |
| का नाजायन तौर पर निजारत से सरीकार रखना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १६=                   |
| का नाजायज नौर पर घोई माल स्त्ररीदना या उमके लिये बोली बोलनान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १६६                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १७०स्रो१७१            |
| का इन्तियाराते जायज की तहकीर के बयान में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वाब १०                |
| के जारीकिये हुये समनवंगर यास पहुचना टाल देने के निये क्पीरा होना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १७२                   |
| या समन वर्गर के पास पहुचने की रेकिना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १७३                   |
| के हुक्म के वमृजिव हाजिर न होना या सर्वारी मुलाजिम की इजाजत के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| वर्षेर चला जाना !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 102                   |
| के हुन्तर में दन्तावेज पेश न करना या उसरी हवाला न करना 🍴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 131                   |
| यो दिनाता या स्वयर न वरना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| की रिमी टर्मेरी निमरा इतिरान रुचा हो यतिला या स्नर न करना 🔠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 158-202               |
| यो शही सबर देना 👑 🔐 😶 😶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| नो भूटी रावर देना निमी ऐने रुमें की बारत जिसरा अंतराव दुत्रा है। अ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ७७ २०३                |
| क पान र्लफ एडाने से स्वरार परना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>?</b> ७==          |
| वे समान या जमान देने से इवकार परना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 738                   |
| के तुसर बपान पर दस्तस्यत रहने ने उन्हार परना 💮 🙃 💮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ? <b>=</b> 0          |
| से देश हैं लिश पर केंद्र में बीध स्वर्ध है । विकास करने विकास करने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ) = <b>)</b>          |
| की दुसैकी पुस्तापमें उसके शीपगर की शिवस्था रखी के थिये सूठी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| and the first see one one one                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 5 2                 |
| A THE REPORT OF MALE AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , = 3                 |
| रि ही उपने प्राप्त की मीर की मार रि की रूप पर स्वयंपालांग उसते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| 10 to | * /                   |

| मृजमृत ।                                                       | द्फा।                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| सकारी मुलाजिम—तितम्म ।                                         |                                       |
| की तरफ से जो माल कि नीलाम पर चढ़ाया जाय उसको खिलाफे कानून      |                                       |
| स्तरीदना या उसके लिये वोली वोलना                               | १८४                                   |
| के लवाजिमे मन्सवी की अजाम दिही में पुजाहमत करना या उसके        |                                       |
| मदद देने को तर्भ करना                                          | १=६ग्रो१=७                            |
| के ऐसे हुक्म से उद्रुल करना जो बाजावित मराहूर किया गया हो      | १८८                                   |
| को तुझसान पहुचाने की धमकी देना                                 | १⊏₹                                   |
| से दर्जास्ते मुहाफिजत करने से वाज रहने की तहरीक करने के लिये   |                                       |
| तुक्सान रसानी की किसी शख्स की धमकी देना                        | - 035                                 |
| जो मुजरिम को बचाने के लिये हिदायते कानून से इनिहराफ करे        | २१७                                   |
| जो मुजरिमको बचाने के लिये गलत फागने सरिशत या नविश्त मुरत्तवकरे | २१=                                   |
| जो हुक्म वरीर खिलाफ़े कातून सादिर करे                          | २१६                                   |
| जो किसी शख्स को ख़िलाफे क़ानून हय्स मे रखे                     | २२०                                   |
| जो ऐसे शख्स का गिरिपतार वैगर करना तर्क करे जिसपर इतिहाम हो     |                                       |
| या जिसपर हुक्मे सन्ता सादिर हुन्त्राहा                         | २२१चो२२२                              |
| का राफलतन् किसी शख्स की इन्स से भाग जाने देना                  | २२३                                   |
| की तरफ से तर्के गिरिफ्तारी या भाग जाने देना                    | २२५-अलिफ                              |
| की तौहीन करनी या उसका हारिज होना जब कि वह खदालत की कार्र-      |                                       |
| षाई कर रहाहा                                                   | २२=                                   |
| जो थपने इंग्तियार से तजाबुज करके कत्ले इन्सान मुस्तलजमे सजा    |                                       |
| का मुर्तिकिव हो क्रव्ले अमद का मुजरिम नहीं है अगर वह फेल बदनी- |                                       |
| यती से न किया गयाहो                                            | ३००                                   |
| को जरर या जररे शदीद पहुचाना अदाये ख़िदमत से उसकी बाज रखने      |                                       |
| के लिये                                                        | <b>३३२</b> च्चो३३३                    |
| पर जन्ने मुजरिमानः करना                                        | ३५३                                   |
| से ख़ियानते मुजरिमानः ••• •••                                  | 308                                   |
| के हुक्म से जो निशान जमीन में क्राइम किया जाय उसकी मिसमार      |                                       |
| वगेर- करना                                                     | <b>8</b> \$ <b>\$</b>                 |
| के इस्तिद्यमाल किये हुये निशाने मिल्कीयत की तलवीस करनी         | ४५४                                   |
| को धोखा देने के लिये श्रसवाव पर मूठे निशान वनाना               | ४८७                                   |
| को धोखा देने के लिये भूठा निशान इस्तिद्यमाल करना               | 855                                   |
| सकीरी मुलाजिम का उम्मीदवार होना—                               |                                       |
| उसकी तशरीह                                                     | १६१तशरीह                              |
|                                                                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

| सिक्: — तिनम ।  जो मिलिक इ मुज्ञज्जम का हो उसके फरेव से वजन घटाने या उसकी तर्कीत बदलने की सजा २४७ थी स्रत बदलने की सजा २४६ जो मिलिक इ मुज्ञज्जम का हो उसकी स्रत बदलने की सजा २४६ जो मिलिक इ मुज्ञज्जम का हो श्रीर जिसकी कब्जे में लेते बन्त जाना गया हो कि वह मुबहल हे उसकी दूसरे के हवाल करने की सजा २५० जो मिलिक इ मुज्ञज्जम का हो श्रीर जिसकी कब्जे में लेते बन्त जाना गयाहों कि वह मुबहल हे उसको दूसरे के हवाले करने की सजा २५० |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| तर्जीव बदलने की सजा २४७ १४७ १४७ की स्रत बदलने की सजा २४६ जो मिलक इ मुद्राज्जम का हो उसकी स्रत बदलने की सजा २४६ जो कब्जे में लेने बक्त जाना गया हो कि वह मुबहल हे उसकी दूसरे के हवाल करने की सजा २५० जो मिलक इ मुद्राज्जम का हो थोर जिसकी कब्जे में लेते बक्त जाना                                                                                                                                                                   |   |
| जो मुनदृत हो उसको मुनदृत जानकर पास रखने की सजा २५२ जो मिलक इ मुद्राज्जम का ही श्रीर मुनदृत हो उसको मुनदृत जानकर पास रखने की सजा २५३ जो पहले क्रञ्जे में लेते वक्त मुनदृत न जाना गयाहो उसकी श्रसती                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| सलामती—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| आग्म.इस्तलाइक की नाप १४  सलामतीये जाती—  या जान को स्ततरे में डालने वाला ने इहतियानी या सफलत का फेल त्रीर उसकी सजा ३३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| या जान की फ़तरे में डालने वाले फेल से जरर या जररे शदीद पहुचाना<br>श्रीर उसरी सजा ३३७श्री३३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : |
| समन—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| का श्रपने पास पहुचना दाल देने के लिये रूपोश होता १७२<br>में पहुचने को नोरना १७३<br>के हुउम को न मानना १७४<br>मलाहन- तलब सकारी मुलाजिम।                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| समन का पहुंचना—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| म्यार होकर निकलना—<br>ने,हीयही सारहरा ने महिले लगा पर २०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |

| म्जम्न ।                                                                                                                                | दफ ।             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| सवाल-                                                                                                                                   |                  |
| जो सर्कोरी मुलाजिम की तरफ से किया जाय उसके जवाब देनेसे इन्कार करना कब जुर्भ है                                                          |                  |
| सौदागर—                                                                                                                                 | १७६              |
| के स्त्रियानते मुजिरिमान                                                                                                                | ४०१              |
| सोदागरीये मरकवेतरी—                                                                                                                     |                  |
| के नाखुदा से प्रयासक फिरारी की यात्रत                                                                                                   | १३७              |
| सैलाव—                                                                                                                                  |                  |
|                                                                                                                                         | <sup>:</sup> ४३२ |
| शारिको साम-                                                                                                                             |                  |
| पर वे इहातियाती या गफलत से गाडी चलाने या सवार होकर निकलने कीसजा।<br>पर जो सके:इ विल्जन मावैन तुलूख ची गुरूवे आफताव के इतिकाव में        | २७१              |
| श्राये उसकी सजा                                                                                                                         | <b>३</b> १२      |
|                                                                                                                                         | २=३              |
| को तुक्सान पहुचा कर तुक्सान रसानी ••• ••• •••                                                                                           | ४३ '             |
| शामत                                                                                                                                    |                  |
| से किया हुआ अमर कव जुर्म नहीं है                                                                                                        | 50               |
| श्रृत्स—                                                                                                                                |                  |
| की तारीफ रर एक शख्स उने जुमैं। की इल्लत में जिनका इतिकाव बर्टिश इन्डिया के ज्यन्दर हो मजमूअ इ कवानीने ताजीराते हिन्द की रूसे पुस्तीजिव  | ११ ो             |
| सजा है ••• •• हर एक शख्स जो बिटश इन्डिया के अन्दर व इक्षत किसी ऐसे खर्म के लाइके मुवास्त्रज है जिसका इर्तिकाव उसकी हुदूद के वाहर हुआ हो | र                |
| वह मनम्रा इ कवानीने ताजीराते हिन्द के तानि अहे इ                                                                                        | ţ                |
| ने किया हो १४                                                                                                                           |                  |

| मजमृन ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | द्फ ।                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| श्रृहमे पातिक्ल अक्षल —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |
| से दितंकाव में आये हुये जराइम लाइके सजा नहीं हैं के नफा के लिये जो फेल कि वली की रिजामन्दी से या वाज स्रतों में विला रिजामन्दी के किया जाय छुमें नहीं है से दफीय में इरितहकाके हिफाजते खुद दिस्तयारी को लेजाना या फुमला लेजाना वलीये जायज की सपुर्दिणी में से दस्तखन या महर कराना या दस्तावेज को तबर्दाल कराना जाल-साजी है की स्विद्मत करने और उसकी जुररियात के बहम पहुंचान के मुआहद | = ४<br>= ६ ची ६२<br>६०<br>६ =<br>१ = ० तश्रीह्य<br>३ ६ १ |
| या तुर्ज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 66.7                                                     |
| शहरो युत्रवज्ञका—  वी निस्तत इतिहाम लगाना इजाल इ हेर्सायत उक्त हो सकाहे  शति युत्र्याकीये सजा—                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ८६६ पहली<br>नगरीह् ।                                     |
| र्वा मुन्तालफत और उसर्वा सजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 220                                                      |
| द्यरीक होना—  चन्द केला में में जिनमें वीई जैमें प्रत्यव हो एवं केल करके  गताहज तलव फेल — हुमें ।                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ود                                                       |
| शिकायत—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |
| जो शर्म जी अनियार के सामने नेक नीयमी से पेश सी जाय जाल अ<br>रेसीयन पक्षी नहीं हैं<br>श्रीहर और जोज:—                                                                                                                                                                                                                                                                                 | शर-५३॥<br>मुराक्ताः                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 272 F)<br>272 7 7<br>                                    |

| 1.416144(1.1                                                                                                             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| मज्ञमृन ।                                                                                                                | दफ ।           |
| सिंहत—                                                                                                                   |                |
| मुलाहज तलव-हुआ उफूनत फैलाने वाली वीमारी-                                                                                 |                |
| त्राम्मःइसलाइक की आफीयत।                                                                                                 |                |
|                                                                                                                          |                |
| सिलः—                                                                                                                    |                |
| वगेर लेना या पेश करना मुजरिम को बचाने के लिये त्रीर उसकी सजा<br>वंशर लेना या पेश करना माले मसरूक वगेर की बाजयाफ्त मे मदद | २१३त्रो २१४    |
| परने के लिये                                                                                                             | २१५            |
| जाइम क्रना —                                                                                                             |                |
| दम्तावेज का वजहें सुवृत के तीर पर पेश किया जाना रोक देने के लिये                                                         | २०४            |
| ज़रती—                                                                                                                   | 400            |
| जायदाद की तजवीज खाह मनकूल हो या गैर मनकूल किन किन                                                                        |                |
| स्रतों म माम्ली अदालतो की तरफ से जायज है                                                                                 | ६२             |
| ,, की तजवीज जो जायदाद पीछे से हासिल की हो-गवर्नमेन्ट के फाइदे                                                            |                |
| के लिये होनी चाहिये<br>,, सजा हाये तहते मजमूत्र इ क्रवानीने ताजीराते हिन्द में से एक सजाह                                | ६१<br>५३ पाचवा |
|                                                                                                                          | १२१औ१२२        |
| एमी जायदाद की जो उस वाली के मुल्क में जो गवर्नमेण्ट से रावित इ                                                           | ( ) - ( )      |
| इत्तिहाद रखता हो गारतगरी के काम में मुस्तामल हो या गारनगरी के                                                            |                |
|                                                                                                                          | १२६ श्रो १२७   |
| *                                                                                                                        | २०६            |
| से वचने के लिये फरेव से किसी जायदाद को तहवील मे लेना या उसका                                                             | <b>3</b> 00    |
| दावा करना ते से मालको वचाने के लिये सर्कारी मुलाजिम का कानून से इनिहराफ करना                                             | २१७            |
| से माल को वचाने के लिये सकीरी मुलाजिम का गलत कार्ज मारिश्त                                                               |                |
| वगर मुग्तव करना                                                                                                          | 2/5            |
| ज्यम्—                                                                                                                   |                |
| की तारीफ ••• •••                                                                                                         | 3 % £          |
|                                                                                                                          | ३२० साहमा      |
| विल इराट पहुचाने वी तारीक                                                                                                | ર્ગ <i>ં</i>   |
|                                                                                                                          |                |

| म्जम्न ।                                                     | दक्त ।                                            |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>ज़र्र</b> —तिनमः                                          |                                                   |
| विल इराद पहुचाने की सजा ••• •• ••                            | ३२३ ऋो३२४<br>श्रो ३२७ श्रो<br>३३० ऋो३३२<br>ऋो ३३४ |
| ्पहुचाना वेइहतियाती या गफलत के फेल से                        | ३३७                                               |
| पहुचाने की नीयत से जहर या दवा खिलाना                         | ३२⊏                                               |
| निल इराद पहुचाना सर्क इ निलजन के इर्तिकान के नक्त            | ₹६४                                               |
| पहुचाने की तेयारी के वाद नुक्रमान रसानी का इतिकाय            | 883                                               |
| मुलाहज तलव मुदाखलते वेजाये मुजारिमानः - जररे                 |                                                   |
| शदीद मुदाखलते वेजा वखानः-नुक्सान रसानी।                      |                                                   |
| ज़ररे शदीद—                                                  |                                                   |
| या हलाकत जिस फ़ेल से मकसूद न हो और न उसके इहतिमालका इलम      |                                                   |
| हा श्रीर वह बरिजामन्दी कियागयाही तो वह फेल उर्म नहीं है      | ಜಲ                                                |
| की तारीफ ••• ••• •••                                         | ३००                                               |
| विल इरादः पहुचाना क्या है ••• ••• •••                        | ३२३                                               |
| विल इराद पहुचाने की सजा ••• ••• •••                          | ३२४श्री३२६                                        |
|                                                              | श्री ३२६ श्री<br>३३ क्लंड ३३                      |
|                                                              | ३३८श्रो३३३<br>श्रो ३३५ श्रो                       |
|                                                              | ₹₹ <b>₹</b>                                       |
| किसी शरम की पहुचाने के लिये भागना या भगा लेजाना              | ३६७                                               |
| -                                                            | ३ दश मी ३ द७                                      |
| उर्कता या सर्क इ विलाम के इतिराव की हालन में ••• •••         |                                                   |
| पट्टचाना गुटारालते बेजा ययान या नकवत्तनी के टिताप के राला मे | ८४ र ची ४६०                                       |
| मुलाहून नलर जरर।                                             |                                                   |
| जोफ—                                                         |                                                   |

|                                                                                                                             | 1                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| म्जम्न ।                                                                                                                    | दफ ।                |
| तवकः इ खलाइक —                                                                                                              |                     |
| लफजे ''आम्म." के अन्दर दाखिल है                                                                                             | १२                  |
| तिफ़्ल—                                                                                                                     |                     |
| जो ७ वरस से कम उमर का हो उसका किया हुत्रा फेल जुर्म नहीं है                                                                 | <del>८</del> २      |
| जो ७ वरस से जियाद श्रीर वारह वरस से कम उमर का हो श्रीर उसकी अक्तल पुरुतगी को न पहुची हो उसका किया हुश्रा फेल जुर्म नहीं है. | ं पर                |
| के फाइदे के लिये जो फेल के तिफ्ल के हक्त में वली की रिजामन्दी से या                                                         |                     |
| बाज स्रतों में विदून रिजामन्दी के किया जाय वह जुर्म नहीं है                                                                 | <b>८६औ</b> ६२       |
| नो १२ वरस से कम उमर का हो उसकी "रिजामन्दी 'रिजामन्दी नहीं है.                                                               | 60                  |
| से जराइम की इश्चानत का इर्तिकाव                                                                                             | १०=तश-              |
| जो पैदा नहीं हुआ उसकी निस्वत जराइम                                                                                          | रीह ३               |
| को जिसकी उमर१२ वरस से कम हो डाल देना या छोड़ देना                                                                           | ३१५ऋो३१६<br>३१७     |
|                                                                                                                             | 4/0                 |
| की विलादतकाइखका करना लाराका चुपकेसे किनार करके और उसकीसजा<br>को ( जिसकी उमर श्रगर लडका है १४ वरस और श्रगर लडकी है १६ वरस    | ₹१¤                 |
|                                                                                                                             | <b>३</b> ६१         |
|                                                                                                                             | १६२ <b>त्रो३</b> ६४ |
| को जिसकी उमर १० वरस से कमहो उसके वदन परसे कोई शे चुरालेने की                                                                |                     |
| नियत से ले भागना या भगा लेजाना                                                                                              | <b>३</b> ६६         |
| को जिसकी उमर १६ वरस से कमहो फ़ेले शनी वरोर की नीयत से खरी-                                                                  |                     |
| दना या फरोख्त करना ••• ••• ३                                                                                                | ७२श्रो३७३           |
| की ख़िदमत करने ग्रीर उसकी जुरूरियात के बहम पहुचाने के मुआहद                                                                 |                     |
| का तुक्त >                                                                                                                  | \$33                |
| मुलाहज तलम इन्सान को भगा लेजाना-छुपाना।                                                                                     |                     |
| नूल                                                                                                                         |                     |
|                                                                                                                             | {४और <sup>६</sup> ० |

## फिइरिस्त ।

| मज्ञम् ।                                                                                                       | द्फा ।                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| थ्राद्तन्—                                                                                                     |                                    |
| गुलामा के कारोबार करने की सजा<br>माले मसरूक का कासेवार करना                                                    | ३७ <b>१</b><br>४१३                 |
| माम—                                                                                                           |                                    |
| मुस्तसनीयात ••• ••• ••• •••                                                                                    | वाव ४—                             |
| त्राम चर्मः या हाँज—                                                                                           | ७६-१०६                             |
| के पानी को गदल करने की सजा                                                                                     | ২৩৩                                |
| त्रास्पः—                                                                                                      |                                    |
| की मिहत के मुतअलिक जराइम हवा को ख़राब करके                                                                     | १२<br>२६४<br>२७=<br>४३०<br>६६% २७० |
| इवादत—                                                                                                         |                                    |
| मजहर्ना वरने वार्त मजमे से जा पहचाना ?                                                                         | ዶሃ<br>ዶቼ<br>ጋ ፫                    |
| इवाद्तगाह—                                                                                                     |                                    |
| को तुरमान परचारा या गनिम रग्गा रा                                                                              | Ų                                  |
| स्मारी शिक्ष देखाँचे के कि का कि का कि का कि का कि का कि का का कि का | -7001<br>Ar-                       |
| म् भूतिमृतसाप है विक                                                                                           |                                    |

| मृजमृन ।                                                                                                         | ट्रफ ।       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| इवारते जिहरी—वितम ।                                                                                              |              |
| हुन्ही पर · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                    |              |
| मुलाहज तलव हुन्डी ।<br>भदालत की का(वाई—                                                                          |              |
| की तरारीह                                                                                                        | १६३ तरारीह   |
| में फूटी गवाही देने या बनाने की सज्ञा री किसी हालत में सर्कारी मुलाजिम की तोहीन करने या हारिज होने की            | \$83         |
| समा                                                                                                              | २२=          |
| म सर्कारी मुलाजिम का फासिट तोर पर केफीयत वरीर खिलाफे झानून<br>मुन्तन करना वरीर                                   |              |
| _                                                                                                                | २१६          |
| मुलाहज नलव कोर्ट मारशल—इन्तिदाई तप्ततीश।                                                                         |              |
| <b>चरूल हु</b> क्पी—                                                                                             |              |
| में किसी मिपाती या खलासी के इआनत करना                                                                            | <b>!</b> १३= |
| श्रजो या मुफरतल—                                                                                                 |              |
| का मादृम किया जाना " जररे शदीद" है ••• •• •• ••• ••• के इना वा मादृम किया जाना या हमेशे के लिये जर्रिक किया जाना | ३२० चोथी।    |
| '' जररे श्रृतिद '' है                                                                                            | ३२०          |
| उफ्ना वाली वीमारी—                                                                                               | पाचर्वी      |
| फेलने का इहातिमाल जिस गफलत या खवामत के फेल से हो उसकी                                                            |              |
| ·                                                                                                                | २६६च्यो२७०   |
| के मृत अखिक जो कवायद कुवारनटीन ( करनतीन ) कि गवर्नमेन्ट की                                                       |              |
| तरफ से जारी चौर मुश्तहर हुये हैं उनसे इन्हिराफ करना                                                              | २७१          |
| मला सदीतिल ददलीयत—                                                                                               |              |
| इसवाते जुर्म-सजा की हद                                                                                           | ডঽ           |
| इमारत                                                                                                            |              |
| वे मिममार करने या उसके मरम्मत वरने की निस्वत तााष्ट्रत नरना मुलाहज तलव घर ।                                      | २==          |

| मृजगृन ।                                                   | दण, ।         |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| उमर                                                        |               |
| की हरे इति हाने हमें के कानिल होने के बारे में             | =२ यो =३      |
| चाँद—                                                      |               |
| नाजायज हव्स वज्जे नर्याये शोर मे                           | 356           |
| ञ्जोरन—                                                    |               |
| र्या नारीक                                                 | <i>i</i> 2    |
| का दमकाने तमल कराना उसकी रिजामन्दी से या उसकी रिजामन्दी के | <br>          |
| भिन्न                                                      | इंश्वेष्टिश्ड |
| दं। हलाकत का बाउम होना ऐमें फल में जिसमें उसकाते हमल कराना |               |
| मक्त्रहरे                                                  | 3 7 /         |
| पर हरल या जरे गुजरिमान करना उमरी उपणव में खलल रालभे        |               |
| भी नीयत स                                                  | 37/           |
| नी ले भागना या भगा लेजाना इजदिवाज पर मजबूर रहने के लिये या |               |
| पुननाये जाने के लिये \cdots \cdots 🕶 😁                     | 3 € €         |
| माजह की वनीयते मुजरिमान फुमला लेजाना या ले उपना या रोक     |               |
|                                                            | Y# =          |
| र्वा सर्पनारी जी तोहीन उसरे साला लक्ष्य या हरतत या फेल 💎 🙃 | 100           |
| मदाहज नत्य भगा लेजानाजिना चजत्र ।                          |               |

|          |                   |               | मजगृन       | Τ ι       |          |        |         | दफ ।        |
|----------|-------------------|---------------|-------------|-----------|----------|--------|---------|-------------|
| ग्रफल    | ततिग्म            | ı             |             |           |          |        |         |             |
|          | से हलाकत          | का बाइस       | होना        | •••       | •••      | •••    | ***     | ३०४-ग्रालिफ |
|          | जहर के साथ        | काम कर        | ने म        | •••       | ***      | •••    | •••     | २८४         |
|          | त्राग के साथ      | काम कर        | ने मे       | •••       | ***      | ***    | 441     | २=४         |
|          | भक से उड़ज        | नाने वाले     | माद्दे के र | ताथ काम   | करने म   | •••    | •••     | २४६         |
|          | फल के साथ         | काम कर        | ने मे       | ***       | ***      | •••    | • • •   | रद७         |
| चकल      | त का फेल          |               |             |           |          |        |         |             |
| กลาม     | <u> </u>          |               |             | •         | हतियरनी  | का फेल | 11      |             |
| Žeti i   |                   |               | 961.11      |           |          |        |         |             |
|          | इसकी सजा          | ***           | **1         | ***       | •••      | •••    | ***     | ३७१         |
| गुलामे   | न का कारो         | वार क         | (ना—        | •         |          |        |         |             |
|          | इसकी सजा          | •••           | ***         | •••       | ***      | ***    | •••     | ३७१         |
| युलामी   | [                 |               |             |           |          |        |         | ·           |
| Ġ        | '<br>के लिये ले भ | 11377Y 711    | mm 3-       |           |          |        |         | 2.5         |
|          | गुलामा का व       |               |             | याचा      | ***      | A • •  | ***     | 389         |
|          | यादतन् गुला       | _             |             | •••<br>जा | •••      | ***    | •••     | ३७०<br>३७१  |
| <b>T</b> | _                 | માં ત્રય ત્રય | (111( 7/    | C-11      | •••      | • • •  | •••     | 401         |
| शलत      | फहमी—             |               |             |           |          |        |         |             |
|          | रिजामन्दी को      |               | _           | •         | •••      | ***    | •••     | e 3         |
|          | यमरे वक्ई व       |               |             | _         | •        |        | ` ' {   |             |
|          |                   |               |             |           | स फेल के |        | हातूनम् | _           |
|          | •                 | मुजाज व       |             | =         | •••<br>  |        | ••      | ७६ ग्रो ७६  |
|          | कातृत की कि       |               | -           |           | न नहां ह | ***    | •••     | ७६ - ७८     |
| धर मुह   | क से गुल          | ामों का       | लाना        |           |          |        |         |             |
|          | उसकी सजा          |               | 109         |           | ***      | ***    | ••>     | ३७१         |
| पातिरु   | ल अक्तल-          | -             |             |           |          |        |         |             |
|          |                   |               |             |           |          |        |         |             |
|          | गुलाहज-           | तलव म्        | ततून द      | ारा १     |          |        |         |             |

| मजमृन ।                             | दफ ।          |
|-------------------------------------|---------------|
| फातिरुल अकल — तिनम् ।               |               |
| मलाहज तलव श्र्दिसे फातिरुल ग्रक्त । |               |
| फार्द <del>ः —</del>                |               |
| के माने के लिये                     | ।<br>६२ नगरीह |
| फुहुश वात—                          | ,             |
| वहना ग्रीर उसकी सना ••• ••• •••     | 387           |
| फुहुग् शेर—                         |               |
| पटना श्रीर उसही मना ••• ••• ••      | गुजन ।        |
| फुहुश फेल-                          |               |
| करना प्रीर उसना सजा ••• ••• •••     | एजन ।         |
| फुहुश किनाव वगैरः—                  |               |

| मजम्न ।                                                                               | दफ ।               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| फरेवसे—                                                                               |                    |
| की तारीफ                                                                              | २४                 |
| माल को क्रिक किये जाने से रोकने के लिये दूर कर देना वर्गर                             | २०६                |
| दावा करना माल का कुर्क किये जाने से रोकने के लिये                                     | २०७                |
| रोर वाजिव रुपय की डिकी जारी होने देना                                                 | २०६                |
| दाया करना किसी कोर्ट त्राफ जिस्टममें                                                  | २०९                |
| जिकी हासिल करना गेर वाजिब रुपय की                                                     | २१०                |
| खते नस्त्र सीचना वंगेरह वसीयत नामे या मुतवन्ना करने के इजाजत-                         |                    |
| नामे या किफालतुल माल पर                                                               | ४७७                |
| मुलाह्ज तलव-फरेबी हरकात श्रीर जायदादके                                                |                    |
| इन्तिकालात ।                                                                          |                    |
| फरेवी हरकात श्रीर जायदाद के इन्तिकालात-                                               |                    |
|                                                                                       |                    |
| करज खाहा की हक तलफी करने या खरीदारा से दगा करने के लिये                               |                    |
|                                                                                       | ४२१–४२४            |
| फेल-                                                                                  |                    |
| की तारीफ                                                                              | ₹₹                 |
| जो चन्द शख्सा ने इराद इ मुश्तरकसे कियाही                                              | ₹४                 |
| का हर एक शल्स से मुनाखन होगा नन वह मुनिरमान हो श्रीर चन्द                             |                    |
|                                                                                       | ३५ श्रो३७          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                 | यो ३=              |
| से कुछ श्रीर तर्के फेल से कुछ-जी जुर्म कि वकू में श्राये                              | ३ ६                |
|                                                                                       | नान ४              |
| मुलाहन तलन वे इहतियाती और गफलत का फेल ।                                               |                    |
| फेले शनी-                                                                             |                    |
| की गरज से नावालिंग की वेचना या खरीदना श्रीर उसकी सजा   ३                              | <b>१७२</b> त्रो३७३ |
| फेले मुजिरमानः-                                                                       |                    |
|                                                                                       |                    |
| जो चन्द अशासास ने अपने इराद इ मुश्तरक की पेशरफ्त में किया                             |                    |
| हो हर शक्तसे उसका मुनाखन से जो अशखास तअल्लुक रखेत हों वह मुख्तिलिफ जुमें के मुजरिम हो | ३४                 |
| ਸਕੇ ਤੋਂ                                                                               | <b>n</b>           |
| मुलाह्ज तलन फेल                                                                       | ३ ≒                |
| कर्मार्स मध्य ।                                                                       |                    |

| मजमृत् ।                                                                                                                                                                            | दप्त. १            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| फीज-                                                                                                                                                                                |                    |
| के मुन अतिक जराइम त्रीर वह जराइम की त्रशसासे मुन अतिके की न से सरजदही मुलाहज तलव हिन्द के जंगी आईन !                                                                                | नान ७              |
| फ़ौनी कोर्ट मारशल-                                                                                                                                                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                     | १६३ पहली<br>स्मरीह |
| म यह लिखा जामका है कि इस त्रमर मे शुन है कि फुला शब्त चन्द<br>जुमों में से किस जुमें का मुजरिमहें ७                                                                                 | ) र्               |
| कॅसले-                                                                                                                                                                              |                    |
| जो सुर्गारी मुलाजिम फासिट तोर पर खटाखत की कार्रवाई मे सादिर करे                                                                                                                     | 35                 |
| क्राविले रवानगीये मरकवे तरी —                                                                                                                                                       |                    |
| जी दर्या या मजराये या रही उसकी खनाव करना या कक्मान पहुचाना 🝾                                                                                                                        | ₹?                 |
| मुलाहज तलव मजराये आव—दर्था।                                                                                                                                                         |                    |
| कानून                                                                                                                                                                               |                    |
| उन जुमें। से मुनयक्षिक है जिनका इतियान हुद्दे अध्या हो अप वे<br>बाहर हो मगर उनवी तजवीज अध्या हिएया के यन्तर होसर्हा है २<br>की सलत फहमी नोई उमें नहीं है और न बगयन उस के फोजदान में | ची ८               |
|                                                                                                                                                                                     | यो ७६              |
| मुलारच तत्व कान्ने मुख्तस्सुल गकाम या मुख्तस्सुल अमर।                                                                                                                               |                    |
| कान्ने मुख़्तस्मुल अमर—                                                                                                                                                             |                    |
| में माति ११<br>पर मनमूत्र राजानीने तार्जासो रिट महन्सरनहीं रे १४                                                                                                                    |                    |
| कानृने मुख्तम्युल मकाम या मुख्तम्युल श्रमर—                                                                                                                                         |                    |

| मजगृत ।                                                                                                                         | दफ ।                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| कानूने मुख़्तस्सुल मकाम-या मुख़्तस्सुल अमर-वितम्म ।                                                                             |                                                  |
| की तारीफ                                                                                                                        | ४१ ग्रो ४२<br>४०<br>४०<br>ऐजन                    |
| मुलाहज नलव कातूने मुख़्तस्मुल ग्रमर।                                                                                            |                                                  |
| कब्रस्तानों —                                                                                                                   |                                                  |
| में मुद्यखलते नेना करना और उमरी सना                                                                                             | २६७                                              |
| कुन्ज्: —                                                                                                                       |                                                  |
| माल का किसी शब्स की तम्ब्र से कमरीय उसकी जीज या मृतसदी  या नीकर के  में आक्रा के जो माल हो उसकी नीकर का सर्क करना  कतले इन्सान— | २ <i>७</i><br>३ <i>५</i> १                       |
| मुलाहज तल्ब कतले इन्सान मुरतलजमे सजा।                                                                                           |                                                  |
| कतले इन्सान मुस्तलजमे सजा                                                                                                       |                                                  |
| कतल इन्सान मुस्तलजम सजा                                                                                                         | <i>२६६</i>                                       |
| जो करता त्रमद तक न पहुँचे उमकी सजा                                                                                              | ३०४                                              |
| के इर्तिकाव का इक्टाम त्रोर उसकी सजा                                                                                            | ₹05                                              |
| कन करतेल अमद है                                                                                                                 | ₹00                                              |
| कतले त्रमट् नहीं है जन कि उसका इतिकान बमबब सखत और नासहानी                                                                       |                                                  |
| इरिनत्राले तयाने हो ••• ••• ••                                                                                                  | ३०० पहला<br>गुरतस्ना शरा-<br>इत श्रीर<br>तशरीह । |
| क्रवले समट नहीं है जब कि उसका दिनकाब नमवब बढमाने हे हित्हका के                                                                  |                                                  |
| हिफाजने खुन इंब्लियारी में हो · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                               | ३०० दुमरा<br>मुस्तमना ।                          |

|          |                                         | मजमृन ।                         |                   |                |         | दफ्त ।                                 |
|----------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------|
| कतले     | इन्सान मुस्तलज                          | ामे सजातिनि                     | म्म. ।            |                |         |                                        |
|          |                                         | ने इत्वियारात से हो             | त्रगरिच नेक       | नीयती से       | हो      | ३०० तीसरा<br>मुस्त्स्ना                |
|          | कतले अमद नहीं है।<br>रोज के हो          | जनिक उसका इति                   | कान वसवन न<br>••• | नागहानी र      | ाडाई या | ३०० चाँथा<br>मुस्तस्ता।                |
|          | क्षतले अमद नहीं है<br>यपनी रिजामन्दी    | जन कि १≈ वरस<br>से हलाक किया जा |                   | उमर का         | त्रादमी | ३०० पाचन                               |
|          | उम श्रव्त को हलाव<br>करना मकमृद था      |                                 | त्म का गेर है     | ी जिमरा<br>••• | हलान    | मुस्तस्ना ।<br>३०१                     |
|          | की सजा जब कि वह<br>के इतिकाय का इकद     | म •••                           | • • •             | •••            | •••     | 3 o Z                                  |
|          | तक पहुचे हुये फेलके<br>बाइस होना        | •••                             | निदार जनीन<br>••• | ानी हला<br>••• | कत का   | 3 % 8                                  |
| कतले     | हे-बच्चे को टाल देक<br>ग्रमद—           | 6 6(11) 11(11)                  | •••               | •••            | -       |                                        |
|          | की तारीफ •••<br>की सज्जा •••            | •••                             | •••               | •••            | •••     | ३००म्।२०१<br>३००म्।२०२                 |
|          | ये तिकान मा उसवा<br>जन्म केटी के टाय मे |                                 | •••               | •••            |         | २००<br>२०१७ी२०७                        |
|          | के तिये ते भागना य<br>के साथ उँकी       | ॥ नगा तामाना श्रीर              | •••               | •••            | •••     | 262                                    |
| क्तर्ज - |                                         | गा लेनाना-ड                     | हेनी-ले भ         | गगना ।         |         |                                        |
| •        | ते प्रभागा सारण                         | द रियार है पा फरेन              | ने •••            | •••            | •••     | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
| দল       | नारां—                                  | -फरेच श्रामेज                   | वमी हे ये         | ांग गाल        | नो      |                                        |
|          | गाने में या                             | नाहदः करना ।                    |                   |                | į       |                                        |

| म्-गुन्त ।                                                                                                                                                                               | नक् <sub>र</sub> ।              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| क्रस्त्न् तके करना—                                                                                                                                                                      |                                 |
| िनी साम की गिरिक्तार्थ हा जिसार तुहमत हो या जिसार हुने स्ना सादिर होचुता हो                                                                                                              | ।<br><sup>।</sup><br>२२१त्रो१२२ |
| करदन् तौहीन करनी या हारिज होना—                                                                                                                                                          |                                 |
| सर्नारी मुलानिय का जनित वह कदालत की नार्रेनाई में इजलान<br>कर रहा हो                                                                                                                     | <b>&gt;</b> ₹=                  |
| कलमरवे वतानी—                                                                                                                                                                            |                                 |
| के यन्तर जिन जुमें का शिनकान हो उनकी सजा<br>के बाहर जिन जुमें का बतिकान हो उसकी सजा                                                                                                      | 2, 4,                           |
| कलमरवे शैर—                                                                                                                                                                              |                                 |
| के चन्दर जो जराउम कि इतिकान में याये चौर जिनकी तजवीज निर्श<br>इन्डिया के चन्दर होसक्ती है उनकी सजा<br>में गारत गरी करने की सजा<br>में तहनींसे सिक की इच्चानत करना निर्श इन्डिया में रहकर | ३ श्रो ४<br>१२६<br>२३६          |
| के द्—                                                                                                                                                                                   |                                 |
| मजम्य द कवानीने ताजीरातेहिन्द के तहत की सजायों में से एक सजा है खाह सख्त होगी खाह महज सरत उम केनी से मुत्रअविक है जिसपर हुक्म सजाये हब्स वज्वेर द्यीये                                   | ऐजन                             |
| शोर सादिर हुत्रा हो रे एवज हब्स वउच्छे दर्शाये शोर होसक्का है                                                                                                                            | X = X &                         |
| की सज़ा का हुक्म कुछन् या जुजजान सख्त या महज होसका है                                                                                                                                    | €0_                             |
| के मुस्ताजिव मुजरिमों की जायदाद की जन्ती                                                                                                                                                 | ६२                              |
| के हुक्म करने का इंख्तियार जुर्मान त्रदा न होने की सूरत में<br>जो अदमे त्रदाये जुर्मान की सूरत में मामृलन् हुत्रा करती है उसकी                                                           | ६८                              |
| णा अदम अदाय अमान का स्रत म माम्लच हुना करता ह उसका<br>मीझाद श्रीर नोटझत के कवासद                                                                                                         | ६५ ग्रो ६६<br>ग्रो ६७           |
| का खतम होजाना जुर्मान त्रादा करदेने पर<br>की सजा इत्रानते वगावत में                                                                                                                      | ६= च्री ६६<br>१३२               |
|                                                                                                                                                                                          |                                 |

| भूजमृन ।                                                     | द्रपू ।  |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| केंद्—तिन्म ।                                                |          |
| नी सजा मुजिन साबित नरने की नीपत से सूटी गवाही देना वरेंग के  |          |
| पाटाश में                                                    | 12%      |
| एमे शरने मुजान की तरफ मे जो खिलाफे कानूनव् नमल करता हो       | 222      |
| म रखना या एकेयुव वरना सकीरी मुलाजिम की तरफ से मतरक होना      | २२१      |
| से भाग जाना — चौर सर्वारी मुलाजिम का करदन्या नाइलत की राह    |          |
| रें हब्स या हिरासन से भाग जाने देना 🚥 🕠 🕠                    | == =     |
| या हक्ने वैजा ले भागे हुये या भगा लेगये हुये रारम रा         | ३६⊏      |
| . मुलाइज तलव केंद्रे तनदाई इन्से वेजा मुदाखलते               |          |
| वेजाये मुजिरिमानः—जुर्मानः।                                  |          |
| केंद्रे तनहाई—                                               |          |
| वे हरमे मजा है गुतनाहिक क्रवाबद और ऐमें हुवम सजा वा उजरा     | ७३ मी ५४ |
| केंद्री—                                                     |          |
| जा जन्म के लिये केंद्र हो उसरी तरफ से करले चमत या अदापे रतने |          |
| त्रमद त्रीर उनदी नजा                                         | ৪০৪ঝীরে  |
| काटन <del>े —</del>                                          |          |

| या बैंक नीट जो जाली या मुल्तवस हो असली की हैसीयत से काम में लाना ग्रीर उसकी सजा ४८ वेंक नीट जो मुल्तवस हो पास रखना श्रीर उसकी सजा ४८ या बेंक नीट के जाली बनाने या उनकी तलवीस करने के लिये श्रीजार या सामान बनाना या पास रखना ४८ के हिस्तहसाल के लिये या उसके वापस कर देने पर मजबूर करने के लिये बेंच विल्ड्राद जरर या जररे शदीद पहुचाना श्री वेंच विल्ड्राद हब्से वेजा में रखना ४४ का वनवाना वंगर द्या के जरीये से ४४ का जाली बनाना ४४ अ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <br>7 1         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| क्तरेव से किमी माल का त्रीर उसकी सजा ४०३ कान— की समायत की हंगरी के लिये मारृम किया जाना ''जर्गर शर्टाद'' हे किताय—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| की समायत की हंभरी के लिये मादम किया जाना "गरं रार्टाद" है किताय—  कुहुरा के वेचने वंगर की सजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | मो ४० <i>४</i>  |
| की समायत की हंगेरों के लिये मादृम किया जाना "जर्र शर्ताद" है  किताय—  फुहुरा के वेचने वंगेर की सजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| फरना कानूनन वाजिय— की तारीफ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| फरना कानूनन् वाजिन —  की तारीफ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | מ               |
| करना कानूनन् चाजिच  की तारीफ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| की तारीक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عر              |
| की तारीक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| या वेंक निट की तलवीस की सजा ४००० या वेंक नीट की जाली या मुल्तवस हो असली की हैसीयत से काम मे लाना त्रीर उसकी सजा ४००० वेंक नीट की मुल्तवस हो पास रखना और उसकी सजा ४००० या वेंक नीट के जाली वनाने या उनकी तलवीस करने के लिये खीजार या सामान बनाना या पास रखना ४००० के हस्तिहसाल के लिये या उसके वापस कर देने पर मजबूर करने के लिये की विल्हराद जरर या जररे शदीद पहुचाना १००० की दिलहसाल के लिये या उसके वापस कर देने पर मजबूर करने के लिये की विल्हराद हबसे बेजा मे रखना १००० का वनवाना वेंगर द्वा के जरीये से १००० का जाली बनाना ४०० ४०० का जाली बनाना ४०० ००० वापस कर देने पर मजबूर करने के लिये का जाली बनाना ४०० ००० ००० ००० ००० ००० ००० ०००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| या वेंक नीट जी जाली या गुल्तवस ही असली की हैसीयत से काम में लाना त्रीर उसकी सजा ४८ वेंक नीट जी गुल्तवस ही पास रखना श्रीर उसकी सजा ४८ या वेंक नीट की गुल्तवस ही पास रखना श्रीर उसकी सजा ४८ या वेंक नीट के जाली बनाने या उनकी तलवीस करने के लिये श्रीजार या सामान बनाना या पास रखना ४८ के हिस्तहसाल के लिये या उसके वापस कर देने पर मजरूर करने के लिये श्री विल्दराद जरर या जररे शदीद पहुचाना ३८ श्री विल्हराद हन्से वेजा में रखना ३८ श्री विल्हराद हन्से वेजा में रखना ३८ श्री विल्हराद हन्से वेजा में रखना ४८ भूजे वनवाना वेगर दसा के जरीये से ४४ भूजे जाली बनाना ४४ भूजे जाली बनाना ४४ भूजे जाली बनाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| या बेंक नोट जो जाली या मुल्तवस हो असली की हैसीयत से काम में लाना त्रीर उसकी सजा ४८ वेंक नोट जो मुल्तवस हो पास रखना श्रीर उसकी सजा ४८ या वेंक नोट के जाली बनाने या उनकी तलवीस करने के लिये श्रीजार या सामान बनाना या पास रखना ४८ सफाल तुल माल —  की तारीफ १८ के हस्तिहसाल के लिये या उसके वापस कर देने पर मजबूर करने के लिये श्री विल्ड्राद जरर या जररे शदीद पहुचाना श्री वेंक इन्तिहसाल के लिये या उसके वापस कर देने पर मजबूर करने के लिये श्री वेंक वापस कर देने पर मजबूर करने के लिये श्री वेंक वापस कर देने पर मजबूर करने के लिये श्री वेंक वापस कर देने पर मजबूर करने के लिये श्री वेंक वापस कर देने पर मजबूर करने के लिये श्री वेंक वापस कर देने पर मजबूर करने के लिये श्री वेंक वापस कर देने पर मजबूर करने के लिये का वनवाना वंगर देश के जरीये से ४४ का जाली बनाना ४४                                                                                                                                                                                                     |                 |
| लाना त्रीर उसकी सजा  गेंक नोट जो मुल्तवस हो पास रखना श्रीर उसकी सजा  गा वेंक नोट के जाली वनाने या उनकी तलवीस करने के लिये श्रीजार या सामान बनाना या पास रखना  की तारीक  क इस्तिहसाल के लिये या उसके वापस कर देने पर मजदूर करने के लिये  विल्इराद जरर या जररे शदीद पहुचाना  के इस्तिहसाल के लिये या उसके वापस कर देने पर मजदूर करने के लिये  विल्इराद हब्से वेजा मे रखना  का वनवाना वंगर दशा के जरीये से  का जाली बनाना  • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६(त्रालिप       |
| वेंक नोट जो मुल्तवस हो पास रखना श्रीर उसकी सजा या वेंक नोट के जाली बनाने या उनकी तलवीस करने के लिये श्रीजार या सामान बनाना या पास रखना ४० ४० फाला तुल माल ४० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| या वेंक नोट के जाली बनाने या उनकी तलवीस करने के लिये श्रोजार या सामान बनाना या पास रखना ४०० की तारीफ १८० के इस्तिह्साल के लिये या उसके वापस कर देने पर मजबूर करने के लिये श्रो विल्ड्राद जरर या जररे शर्दाद पहुचाना १८० श्रो विल्ड्राद हक्से बेजा मे रखना १८० का बनवाना बगेर दगा के जराये से १८० का जाली बनाना ४०० ४०० ४०० जा जाली बनाना ४०० ४०० ४०० जा जाली बनाना ४०० ४०० ४०० ४०० जाली बनाना ४०० ४०० जाली बनाना ४०० ४०० जाली बनाना ४०० ४०० जाली बनाना ४०० जाली बनाना ४०० जाली बनाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : <b>६</b> (वे) |
| या सामान वनाना या पास रखना ४= <b>क्षफाल तुल माल</b> की तारी क २०  क इस्तिह्साल के लिये या उसके वापस कर देने पर मजबूर करने के लिये विल्इराद जरर या जररे शदीद पहुचाना श्री  के इन्तिहसाल के लिये या उसके वापस कर देने पर मजबूर करने के लिये विल्इराद हबसे वेजा में रखना ३४  का चनवाना वगेर द्या के जरीये से ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ६ (जीम          |
| की तारीक २००० व्या तारीक २००० व्या तारीक २००० व्या तारीक वापस कर देने पर मजदूर करने के लिये विल्हराद जरर या जररे शदीद पहुचाना श्री श्री विल्हराद हन्से वेजा में रखना २००० व्या त्री वेज में रखना २००० व्या वेज वर्गये से २००० व्या वेज वर्गये से ४०० जा जाली बनाना ४०० व्या वेज वर्गये से ४०० जा जाली बनाना ४०० व्या वेज वर्गये से ४०० व्या वेज वर्गये से ४०० व्या व्या व्या व्या वेज वर्गये से ४०० व्या व्या व्या व्या वेज वर्गये से ४०० व्या व्या व्या व्या व्या वेज वर्गये से ४०० व्या व्या व्या वेज |                 |
| की तारी क वर्ग तारी क लिये या उसके वापस कर देने पर मजदूर करने के लिये विल्इराद जरर या जररे शर्दाद पहुचाना आ है हिनतहसाल के लिये या उसके वापस कर देने पर मजदूर करने के लिये विल्इराद हज्से वेजा मे रखना इथ का वनवाना वर्गर दगा के जराये से ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ६ (दान          |
| के इस्तिह्साल के लिये या उसके वापस कर देने पर मजदूर करने के लिये विल्इराद जरर या जररे शदीद पहुचाना चे देने पर मजदूर करने के लिये विल्इराद हज्से वेजा मे रखना चे प्र वनवाना वंगर दगा के जरीये से ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| विल्इराद जरर या जररे शर्दाद पहुचाना ३२ श्री ३३ के इन्तिहसाल के लिये या उसके वापस कर देने पर मजबूर करने के लिये विल्इराद हब्से वेजा में रखना ३४ का जाली बनाना ४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>S</b>        |
| विल्इराद जरर या जररे शर्दाद पहुचाना ३२ श्री ३३ के इन्तिहसाल के लिये या उसके वापस कर देने पर मजबूर करने के लिये विल्इराद हब्से वेजा में रखना ३४ का जाली बनाना ४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| के इश्तिहसाल के लिये या उसके वापस कर देने पर मजबूर करने के लिये विल्डराद हब्से वेजा मे रखना ३४ का ननवाना वगेर दगा के जरीये से ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ७ऋो३२           |
| के इिन्तिहसाल के लिये या उसके वापस कर देने पर मजबूर करने के लिये विल्ड्राद हब्से वेजा में रखना ३४ का चनवाना वगेर दशा के जरीये से ४४ का जाली बनाना ४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३३० %           |
| विल्ड्राद हब्से वेजा में रखना ३४ का वनवाना वगेर देशा के जरीये से ४ का जाली बनाना ४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>१</b> १      |
| का ननवाना वगेर दगा के जराये से ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| का जाली बनाना ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | '७ऋो३४          |
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9               |
| का तलफ कराना वर्गर ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६७              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ७७              |
| म्लाहज तलव जालसाजी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| मल-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| की निस्वत राफलत या बेरहातियाती का फेल या तक निग दाइत र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |

| मज्मृत ।                                                           | दफ ।                  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| कलिक्टर—                                                           |                       |
| दव जज हे<br>क्रानी —                                               | १६ तमगीत<br>(त्रिकि)। |
| त्वाह उमको सर्कार से सनद मिली हो या नहीं लफ़जे " शरस में           |                       |
| दासिल है                                                           | 22                    |
| की निरदत इतिहाम करना इजाल इ हैसीयते उपी हीसका है                   | ४६६तगर्गाह?           |
| दा रुपय मलिक इ मुञ्जिम का सिक है • • • • • • • • • • • • • • • • • | २३० तमगीत             |
| क्रुवारन्टीन ( कर्न्तीनः )—                                        | (दाव)                 |
| वे त्रवाअद से इन्ह्सफ करनेवी सना                                   | २७१                   |
| कोट ग्रापा जस्टिस—                                                 | ·                     |
| की तारीफ ••• ••• •••                                               | 20                    |
| के कान कोन उहद तर " सकीश मुलानिम" है                               | २१ चार्य              |
| के अहकाम की रूसे जो जो अफ़पाल किये जांय यह जुर्भ नहीं है           | <b>0</b> =            |
| में राजिर होनेके मृत अविक समन वंगर के यल देने के लिये रूपीम होगा   |                       |
| में हाजिर होने के मृतश्रतिक समन वीर के अपने पास पतुनने पैनर        | 1                     |
| की रोप देना ••• ••• •••                                            | 107                   |
| हत्रम करने पर हातिर होंने भे राफताय तरना • • • • •                 | 201                   |
| में पुत्रम होते पर परनादेज का पेस न हरना 👑 💮 😬                     | 103                   |
| के हुत्रमनाम के तामाल उसने वान विसी सर्वारी मुनाजिम की मनद         | \$U\$                 |
| दुरने में सफलत बरना                                                | 150                   |
| ्रणां व्यासीय वैद्या 🔐 👐 👐                                         | 224                   |

| स्वामे या पीने की हों—  मे जिसका वेचना मकर्य हो आमेजिश करना जो मुजिर और लाइके इस्तिमाल न हो उसे वेचना वगेर जो मुजिर और लाइके इस्तिमाल न हो उसे वेचना वगेर जाहर वगेर का इतिकाने खर्म की नीयत से जाहर कर देना जो मारंडालना या जहर देना या उसके किसी अञ्चल को या उसकी वेकार कर देना जाहर तलव मुझसान रसानी। गाड़ी चल्नाना सुलाहज तलव शारिके आमा। गिरिफ्तरारी—  मे मुजिरम या ऐसे राख्त की जिसपर किसी डर्मका इल्नाम लगाया गया हो करदन तर्के फिदा करने की पनाह देकर या खुपाकर करदन तर्क किया जाना सकीरी मुलाजिमकी तरफ से जसरदन तर्क किया जाना सकीरी मुलाजिमकी तरफ से ऐसे मुजिरम जा कसरदन कर किया जाना सकीरी मुलाजिमकी तरफ से एसे मुजिरम जा मिनी जीर राख्त की तर्जिन या मुजाहमत करने की सजा भ प्रजातिक करना राजीसी मुलाजिम की तरफ से जायूज में तर्जिक करना में तर्जिज या मुजाहमत करने जी सजा स्वाहज तलव त्राम्स्त । में तर्जिज या मुजाहमत करने जी सजा मुलाहज तलव त्राम्स्त । गिर्म किया हुआ मादः— मुलाहज तलव या ग्राम।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| मे जिसका वेचना मकपूर हो प्रामेनिश करना चा मुनिर श्रीर लाइके इस्तिमाल न हो उसे वेचना वगेर स्थ्य २७३  स्विलाना—  जहर वगेर का इतिकाने खर्म की नीयत से २२६  गाय—  को मांरडालना या जहर देना या उसके किसी अजब को या उसकी वेकार कर देना ४२६  मुलाहज तलव मुझसान रसानी ।  गाड़ी चलाना—  मुलाहज तलव शारिको आमा ।  गिरिप्नतारी—  मे मुजरिम या ऐसे शब्द की निसपर किसी खर्मका इल्नाम लगाया गया हो करूद तर्ने मदद करना का मदद करना कानूनन् वानिवहो से बचाना किसी शब्दा को पनाह देकर या खुपाकर १२६  करूदन तर्क किया जाना सर्कारी मुलाजिमकी तरफ से ऐसे मुजरिम को निसकी निस्तन हुक्से सजा अदालत से सादिर हुईहो मुजरी तबक्च या मुजाहमत करने की सजा १२२ १२१ विसक जानून में तबक्च करना सर्कारी मुलाजिम की तरफ से १२२ १२४ १२४ जानून में तबक्च करना सर्कारी मुलाजिम की तरफ से १२४ १२४ १२४ १२४ जानून में तबक्च करना सर्कारी मुलाजिम की तरफ से १२४ १२४ १२४ १२४ विसक या मुजाहमत करने की सजा १२४ १३४ १३४ १३४ मुलाइम तक्त करना १३४ विसक या मुलाहम तक्त करना १३४ विसक या मुलाहम तक्त तक्त स्वाम मुलाहम तक्त करना १३४ विसक या मुलाहम तक्त तक्त स्वाम मुलाहम तक्त करना १३४ विसक या मुलाहम तक्त तक्त स्वाम मुलाहम तक्त करना १३४ विसक या मुलाहम तक्त तक्त तम्म स्वाम मुलाहम तक्त का साव स्वाम मुलाहम तक्त त्या स्वाम मुलाहम तक्त तम्म स्वाम मुलाहम तक्त तम्म स्वाम स्                                                                                                                                                                             | म्जम्न ।                                                      | द्फ ।       |
| प्राथ—  प्राथ—  को मारवालना या जहर देना या उसके किसी अञ्चल को या उसकी विकार कर देना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | खाने या पीने की शै-                                           |             |
| सिलाना—  जहर वंगेर का इतिकाने छुमें की नीयत से २२०  गाय—  को मांरजालना या जहर देना या उसके किसी अज्व को या उसको केशर कर देना ४२६  मुलाह्ज तलव सुझसान रसानी ।  गाड़ी चलाना—  मुलाहज तलव शारिके आम ।  गिरिफ्नतारी—  म मुजिरम या ऐसे राज्त की जिसपर किसी छुमेंका इल्जाम लगाया गया हो करदा तके मदद करना जब मदद करना कानूनन वाजिवहो से बचाना किसी राज्त को पनाह देकर या छुपाकर १२६ १२१ किसी निस्त हिम्मे सजा ना सकीरी मुलाजिमकी तरफ से १२६ १२१ म प्रमत तक किया जाना सकीरी मुलाजिमकी तरफ से ऐसे मुजिरम को निस्त हुम्मे सजा अदालत से सादिर हुईहो १२६ १२१ म प्रमत तक किया जाना सकीरा मुजाहमत करने की सजा १२६ १२१ का तर्क करना राकिरी मुलाजिम की तरफ से १२१ १२१ वार्य में तर्या केरन करना १२१ १२१ वार्य में तर्याक्त करना २२५ (विदः ) २२५ (विदः ) में तर्याक्त या मुजाहमत करने वी सजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | •           |
| शहर बगेर का इर्तिकाने सुर्भ की नीयत से २२८ माय—  को मारखालना या जहर देना या उसके किसी अञ्च को या उसको वेकार कर देना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | खिलाना—                                                       | •           |
| को मारडालना या जहर देना या उसके किसी अज्ञ को या उसको वेकार कर देना ४२६ <u>मुलाहज तलव</u> सुझसान रसानी ।  गाड़ी चलाना— <u>मुलाहज तलव</u> शारिके आम ।  गिरिफ्नतारी—  म मुजरिम या ऐसे शब्त की जिसपर किसी अर्थका इल्जाम लगाया गया हो कल्तृत तर्के मदद करना जब मदद करना कानूनन वाजिवहों से बचाना किसी शब्स को पनाह देकर या खुपाकर २१६ कल्द्रन तर्क किया जाना सर्कारी मुलाजिमकी तरफ से ऐसे मुजरिम को निसकी निस्त हुक्मे सजा अदालत से सादिर हुईहों में प्रमित विश्वर्षण या मुजाहमत करने की सजा २६४ २१४ वित करने की सजा २६४ वा तर्क करना सर्कारी मुलाजिम की तरफ से २६४ वा तर्क करना सर्कारी मुलाजिम की तरफ से २१४ वा तर्क करना सर्कारी मुलाजिम की तरफ से २१४ वा तर्क करना सर्कारी मुलाजिम की तरफ से २१४ वा तर्क करना सर्कारी मुलाजिम की तरफ से २१४ वा तर्क करना सर्कारी मुलाजिम की तरफ से २१४ वा तर्क करना सर्कारी मुलाजिम की तरफ से २१४ वो ) २२४ वो ) १६४और२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               | २२व         |
| विकार कर देना  गाड़ी चलाहज तलव नुक्सान रसानी।  गाड़ी चलाहज तलव नुक्सान रसानी।  गाड़ी चलाहज तलव शारिके श्राम।  गिरिफ्तारी—  म मुजिरम या ऐसे राज्त की जिसपर किसी डर्मका इल्जाम लगाया गया हो करदा तर्के मदद करना जन मदद करना कानूनन वाजिवहों से बचाना किसी राज्स को पनाह देकर या छपाकर कसरदन तर्क किया जाना सर्कारी मुलाजिमकी तरफ से ऐसे मुजिरम को जिसकी निस्ता हुक्मे सजा अदालत से सादिर हुईहों म प्रपनी तबर्यक्ज या मुजाहमत करने की सजा से किसी चौर शष्ट्रस की तजर्कज या मुजाहमत करने की सजा से किसी चौर शष्ट्रस की तजर्कज या मुजाहमत करने की सजा से तर्वक्ज या मुजाहमत करने वी सजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | गाय                                                           |             |
| म धुलाहज तलव शारिको आम।  मे धुलाहज तलव शारिको आम।  मे धुलाहम तालव शारिको आम।  मे धुलाहम तालव शारिको आम।  मे धुलाहम या ऐसे राष्ट्रत की जिसपर किसी छर्मका इल्लाम लगाया गया हो करदत्त तर्के मदद करना जब मदद करना कावृनन् वाजिवहो  से बचाना किसी राष्ट्रस को पनाह देकर या छपाकर  करदन तर्क किया जाना सर्कारी धुलाजिमकी तरफ से ऐसे धुजरिम को असरदन तर्क किया जाना सर्कारी धुलाजिमकी तरफ से ऐसे धुजरिम को असरदन तर्क किया जाना सर्कारी धुलाजिम की तरफ से ऐसे धुजरिम को असर्थन या धुजाहमत करने की सजा २०२ २०२ २०२ में प्रमी तथ्रकिंग या धुजाहमत करने की सजा २०२ २०५ (योलिङ) जायृज में तथ्रकेंग करना २०५ (ये ) २०५ व्या धुजाहमत करने वी सजा धुलाहज तलव त्यार्का ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                                             | ४२ <i>६</i> |
| म मुजिरम या ऐसे राज्त की जिसपर किसी जर्मका इल्जाम लगाया गया हो करदन तर्जे मदद करना जब मदद करना कातूनन् वाजिवहों से बचाना किसी राज्स को पनाह देकर या छुपाकर १६६ करदन तर्ज किया जाना सर्कारी मुलाजिमकी तरफ से ऐसे मुजिरम को जिसकी निस्त हुक्से सजा अदालत से सादिर हुईहों १२२ म प्रपनी तथ्यर्ज या मुजाहमत करने की सजा १६४ २१४ का तर्ज करना सर्कारी मुलाजिम की तरफ से एसे मुजिरम को २१४ १२४ का तर्ज करना सर्कारी मुलाजिम की तरफ से १२४ १२४ १२४ का तर्ज करना सर्कारी मुलाजिम की तरफ से १२४ १२४ १२४ वा तर्ज करना सर्कारी मुलाजिम की तरफ से १२४ १२४ १२४ वा तर्ज करना सर्कारी मुलाजिम की तरफ से १२४ १२४ १३४ १३४ वा तर्ज करना सर्कारी मुलाजिम की तरफ से १२४ १३४ १३४ वा तर्ज करना सर्कारी मुलाहमत करने वी सजा १६४ १३४ १३४ वा तर्ज करना तलव त्रामर्रज ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | मुलाहज तलव नुक्सान रसानी।                                     |             |
| म मुनिरम या ऐसे राख्त की जिसपर किसी खर्मका इल्जाम लगाया गया हो करदन तर्जे मदद करना जब मदद करना कानूनन् वाजिवहों १८६ से बचाना किसी राख्स को पनाह देकर या छपाकर १८६ करदन तर्क किया जाना सर्कारी मुलाजिमकी तरफ से ऐसे मुनिरम को जिसकी निरवन हुक्मे सजा अदालत से सादिर हुईहों १८२ २८२ म प्रपनी तथ्यर्कन या मुजाहमत करने की सजा १८४ २८४ १८४ म किमी त्रीर राख्स की तअर्वज या मुजाहमत करने की सजा १८४ २८४ १८४ जायूज में तथ्यर्कन करना १८४ १८४ वे ) २२५ वे विद्या सुजाहमत करने वी सजा १८४ वे ) २२५ वे विद्या सुजाहमत करने वी सजा १८४ वे ) २२५ वे विद्या सुज्या मादः—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | गाड़ी चलाना—                                                  |             |
| मे मुजिरम या ऐसे राज्त की जिसपर किसी जर्मका इल्जाम लगाया गया हो कहन् तर्के मदद करना जब मदद करना कानूनन् वाजिबहों से बचाना किसी राज्स को पनाह देकर या छपाकर २१६ करदन तर्क किया जाना सर्कारी मुलाजिमकी तरफ से १२१ कसरदन तर्क किया जाना सर्कारी मुलाजिमकी तरफ से ऐसे मुजिरम को जिसकी निरवत हुक्मे सजा अदालत से सादिर हुईहों २२२ म प्रपनी तश्चर्रज या मुजाहमत करने की सजा २६४ २१५ का तर्क करना सर्कारी मुलाजिम की तरफ से २२५ १२५ का तर्क करना सर्कारी मुलाजिम की तरफ से २२५ १२५ विक में तर्ज्य करना २२५ (प्रतिक्ष) २२५ (वे ) में तर्ज्य ज्ञाहमत करने की सजा १२४ में तर्ज्य ज्ञाहमत करने की सजा १२५ प्रातिक्ष प्रात्म मुजाहमत करने की सजा १२५ (वे ) २२४ ज्ञाहमत करने की सजा १२४ ज्ञाहम तत्वन त्या मुजाहमत करने की सजा १२४ ज्ञाहम त्या मुजाहम त्या मु                                                                                                                                                                                                 | मुलाहज तलव शारिक्रे आम्।                                      |             |
| हो कह्दन् तर्के मदद करना जब मदद करना क्रान्तन् वाजिबहो  से बचाना किसी शख्स को पनाह देकर या छुपाकर  करदन तर्क किया जाना सर्कारी मुलाजिमकी तरफ से  कसरदन तर्क किया जाना सर्कारी मुलाजिमकी तरफ से ऐसे मुजरिम को  ि किसकी निरवन हुक्मे सजा अदालत से सादिर हुईहो  म प्रपनी तश्चर्रज या मुजाहमत करने की सजा  म किमी चौर शख्स की तअर्रुज या मुजाहमत करने की सजा  का तर्क करना सर्कारी मुलाजिम की तरफ से  जायूज में तश्चर्रज करना  मुलाहज तलव तश्चर्रज़ ।  गर्म किया हुआ मादः—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | गिरिफ़्तारी—                                                  |             |
| हो कह्दन् तर्के मदद करना जब मदद करना क्रान्तन् वाजिबहो  से बचाना किसी शख्स को पनाह देकर या छुपाकर  करदन तर्क किया जाना सर्कारी मुलाजिमकी तरफ से  कसरदन तर्क किया जाना सर्कारी मुलाजिमकी तरफ से ऐसे मुजरिम को  ि किसकी निरवन हुक्मे सजा अदालत से सादिर हुईहो  म प्रपनी तश्चर्रज या मुजाहमत करने की सजा  म किमी चौर शख्स की तअर्रुज या मुजाहमत करने की सजा  का तर्क करना सर्कारी मुलाजिम की तरफ से  जायूज में तश्चर्रज करना  मुलाहज तलव तश्चर्रज़ ।  गर्म किया हुआ मादः—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | में मुजरिम या ऐसे राख्त की जिसपर किसी छर्मका इल्जाम लगाया गया |             |
| कस्दन तर्क किया जाना सर्कारी मुलाजिमकी तरफ से १२१ कसस्दन तर्क किया जाना सर्कारी मुलाजिम की तरफ से ऐसे मुजरिम की निस्त हुक्से सजा अदालत से सादिर हुईही २०२ २६४ में प्रमित व्यक्त या मुजाहमत करने की सजा २६४ २१५ विका तर्क करना सर्कारी मुलाजिम की तरफ से २१५ विका निम में तम्रक्त करना २१५ विका २२५ विका में तम्रक्त या मुजाहमत करने वी सजा २२५ विका २२५ विका में तम्रक्त या मुजाहमत करने वी सजा २२५ विका २२५ विका स्वाहन तलव तम्मक्त ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | हो करदन् तर्के मदद करना जब मदद करना क़ानूनन् वाजिवहो          | १=७         |
| कसरदन तर्क किया जाना सर्कारी मुलाजिम की तरफ से ऐसे मुजिरम की  जिसकी निस्वन हुक्मे सजा अदालत से सादिर हुईहो  ग प्रपनी तद्यर्कन या मुजाहमत करने की सजा  भ किमी त्रीर शख्स की तअर्कन या मुजाहमत करने की सजा  का तर्क करना सर्कारी मुलाजिम की तरफ से  जायज में तत्र्यर्कन करना  ग प्रजाहमत करने की सजा  उ२५ (वे)  रेर४ वे।  स्वाहज तलव त्रार्क्ज ।  गर्म किया हुआ मादः—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | २१६         |
| निसकी निस्वन हुक्मे सजा अदालत से सादिर हुईहो २०२ में प्रपनी तथ्यर्रज या मुजाहमत करने की सजा २६४ में किमी चौर शख्स की तअर्रुज या मुजाहमत करने की सजा २६५ का तर्क करना सकीरी मुलाजिम की तरफ से २०५ (य्रिल्फ) जाय्ज में तय्रर्रज करना २०५ (वे) में तर्य्यर्ज या मुजाहमत करने वी सजा २२५ ची २२५ वो। मुलाहज तलव त्यार्रज ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | १२१         |
| म प्रपनी तथ्यर्शन या मुजाहमत करने की सजा २६४ में किमी त्रीर शख्स की तअर्रज या मुजाहमत करने की सजा २६४ का तर्क करना सर्कारी मुलाजिम की तरफ से २२५(प्रलिक्ष) जाय्ज में तथ्यर्शज करना २२५(वे ) में तथ्यर्शज या मुजाहमत करने की सजा २२४थी२२५ मुलाहज तलव तथ्यर्शज ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |             |
| में किमी चौर शख्स की तबर्रज या मुजाहमत करने की सजा का तर्क करना सकीरी मुलाजिम की तरफ से का तर्क करना सकीरी मुलाजिम की तरफ से का या मुजाहमत करने की सजा का स्थान करने की सजा का स्थान करने की सजा का स्थान करने की सजा करने करने की सजा कर |                                                               | २२२         |
| का तर्क करना सर्कारी मुलाजिम की तरफ से २२५(य्रलिङ) जायूज में तय्रर्कज करना २२५(य्रलिङ) २२५(वे) में तर्य्यक्त या मुजाहमत करने की सजा २२४ ग्री२२५ मुलाहज तलव त्रस्रक्ति । गर्भ किया हुत्र्या मादः—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               | २६४         |
| जायूज में तग्रर्हज करना २२५ (वे) में तर्ग्यहज या मुजाहमत करने वी सजा २२४ ग्री२२४ मुलाहज तलव तम्मर्हज । गर्भ किया हुग्रा मादः—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               | २२४         |
| में तर्थ्यत्र या ग्रजाहमत करने वी सजा २२४थी२२४<br>गुलाहज तलव त्रअर्देज ।<br>गर्म किया हुआ मादः—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               | •           |
| गुलाहज तलव तअर्हज ।<br>गर्भ किया हुआ मादः—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |             |
| गर्भ किया हुआ मादः-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | में तर्ऋन या मुजाहमत करने वी सजा                              | रर४ग्री२२४  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | गुलाहज तलव तमर्कज ।                                           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | गर्भ किया हुआ मादः-                                           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |             |

| मजपृन ।                                                                                         | दण, ।        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| गज़न्द—                                                                                         |              |
| पहचान का इहतिमाल जिस फेल से हो<br>स्तर्फोफ पहचाने वाला फेल जुर्म नहीं हे                        | = <b>१</b>   |
| गलाव मादः                                                                                       |              |
| के जरीये से विलडराद जरर या जररे रादीद पहुचाना                                                   | ३२४ग्रो३२६   |
| गवाह—                                                                                           |              |
| का इन्कार परना इलफ या इकरारे सालिह करने से<br>का जवाब देने से इन्कार करना इजहार के वक्ष         | १७=<br>१७६   |
| का वयान पर दस्तलत करने से इन्जार करना                                                           | <b>र्</b> =० |
| गुदाम के मालिक—                                                                                 | •            |
| की तरफ से खियानते ग्रजियान माल की निस्ता<br>गवनरे प्रेज़ीडन्सी—                                 | 103          |
| पर हन्ल परना गरिनयारे जायज के निकाल पर मजबूर करने या उसमें  <br>वाज रखने जी नीयत से ••• ••• ••• | 7            |
| गवर्नर जनरल वहादुर—                                                                             |              |
| पर तस्त परना रित्यार जापन के निफानपर मनवृर वरने पा उसने<br>मान रमने की नीपन ने                  | 126          |
| गवनमेन्ट—                                                                                       |              |

|         |                           | <b>मज</b> मृन | l               |                |             |                | दफ ।              |
|---------|---------------------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|
| गवनिमेन | इ स्टाम्प—तिम्म           | ı             |                 |                |             | ,              |                   |
| 7       | ही तलवीस के काम मे        | त्रानेवाले    | श्रीनार य       | ।। सामान व     | का पास रख   | ना             | २५६               |
|         | की तलवीस के श्रीजारय      |               |                 |                | •••         | ••             | २५७               |
| z       | उल्तवस का फरोख्त कर       | ना वरोरह      | ्या पास         | रखना           | •••         | •••            | २५≔यो२५६          |
| 7       | में। मुल्तवस जानाहुन्मा   | हो उसकी       | <b>च</b> सलीस्ट | ाम्प की होरी   | तेयतसे कामा | में लाना       | २६०               |
| ;       | का काम में लायाजाना       | तहरीर मि      | ोटाकर गव        | ार्नमेन्ट को । | जियान पहु   | वाने की        |                   |
|         | नीयत से                   | •••           | •••             | ***            | •••         | •••            | <b>२६</b> १       |
| Í       | जिसका पहले इस्तिमाल       | में या च      | कना माल         | प्म हो काम     | मे लाना     | ••             | २६२               |
|         | से उस निशान को छीव        | ाना जिस       | से जाहिर        | होता हो वि     | के वह इस्ति | माल में        |                   |
|         | याचुका है                 | • • •         | 4.4             | •••            | • • •       |                | २६३               |
| 1       | पनस्ई की मुमानिश्रत       | ***           | ***             | ***            | •••         | •••            | २६२—              |
| गवनमेन  | टे हिन्द —                |               |                 |                |             |                | श्रिलिफ.          |
|         | की तारीफ •••              | •••           | •••             | •••            | ***         | •••            | ۶۴ —              |
| गोली ह  | ब्रोड <u>ु</u> ना—        |               |                 |                |             |                | a                 |
|         | <br>भार डालने की नीयत से  | Ī             | ***             | ***            | ***         | • • •          | ३३७               |
|         | सके जरीये से जरर य        |               | दीद पहुच        | ाना <b></b>    | 104         | • • •          | ३२४ <b>यो३२</b> ६ |
| घाट वा  | ल <b>—</b>                |               |                 |                |             |                |                   |
|         | ``<br>की तरफ से खयानते मु | जरिमान        | माल की          | निस्पत         |             |                | ४०७               |
|         | ના લાવા લા લાકાવા છ       | 311(3)[13]    | ALXI PI         |                | •••         |                | • • •             |
| घर—     | 5 A5                      |               | . 00            | ~ ~ ~ ~        |             |                | W2 C              |
|         | में वनरीय याग के त        | शह करन        | का नायत         | १ स नुक्सा     | 1 रसाना     | •••            | ४३६               |
| घाड़े   |                           |               |                 |                |             |                |                   |
| ā       | वंगेर की मार डालना        | पा जहर है     | देना या         | उसको या उ      | उसके किसी   | <b>ग्र</b> ज्य |                   |
|         | को वेकार करना             | •••           | •••             | •••            | ***         | •••            | ४२.६              |
|         | मुलाहज तल्ब नुद्र         | सान र         | सानी            |                |             |                |                   |
| लाश—    | _                         |               | , <b></b>       |                |             |                |                   |
| •       | इन्सानी की तप्तलील व      | रनी ग्रीर     | उसकी स          | जा             | •••         | •              | र्ह=              |
|         |                           |               |                 |                |             |                |                   |
|         | हाउस—                     |               | ~               |                |             |                |                   |
|         | को तवाह करने या उ         |               |                 | हरन या उ       | सरा विमा    | नदर            | <b>,</b> 5.2      |
|         | वेकार कर देने से नुष      | ह्सान रसा     | र्चा 🕶          | •••            | ***         | ••             | ८३३               |

| मनमृन ।                                                         | न्यः।     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| लड़का लड़की—<br>गुलहन नत्त्र तिफ़्ला।                           |           |
| उत्तर न्यानियम् ।                                               |           |
| लड़के—                                                          |           |
| जिनकी उम्र १४ वरमसे कम हो उनको फुनला लेजाना वर्लाकी विलापने     |           |
| जारज से ले भागना है                                             | ₹ € •     |
| •                                                               | •         |
| लड्ना—                                                          |           |
| ;<br>;                                                          |           |
| जब कि उन्ते हगान वन्पाती '                                      | 27.2      |
| क्राले उत्सान मुन्तल्जमे नजा जिनका नागहानी रार्जार में निराम हो |           |
| क्तर्ते त्रमद की हद की नहीं पहुँचना                             | ३०० मस्त- |
|                                                                 | सना ४     |
| - गुलाहन तलन इंगामः।                                            |           |
|                                                                 |           |
| लिशिटनन्ट गवर्नर वहादुर—                                        |           |
| पर हम्ल उन्ता : रित्यारे जाएज के तिकान पर मजहूर वसने या उस      |           |
|                                                                 | •         |
| से दान रसने की गीयत से                                          | 125       |

| म्जम्न ।                                                                                                   | दफ ।                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| लेजाना—                                                                                                    |                                            |
| किसी शरूसको गैर मामृन मरकवेतरी में श्रीर उसकी सजा                                                          | २६२                                        |
| लेना माले मसङ्कः का-                                                                                       |                                            |
| क्योंकर सजायात है                                                                                          | ४११                                        |
| बदर्तिकावे डकेती के                                                                                        | ४१२                                        |
| द्यादतन् या माले मसरूकः का कारोवार करना                                                                    | ४१३                                        |
| माविहित इहतिजाज —                                                                                          |                                            |
| की तारीफ                                                                                                   | १६१                                        |
| सर्कारी मुलाजिम का लेना बेजा तौरपर                                                                         | ऐजन्                                       |
| वरीर हुनुल करना फ़ासिद तौरपर सर्भारी मुलाजिमपर द्वाव डालने के लिये                                         | १६२                                        |
| वंगेर कुवूल करना फासिद तौर पर सर्कारी मुलाजिम के साथ रुस्खे                                                |                                            |
| जाती अमल में लाने के लिये                                                                                  | १६३                                        |
| ब्रिलाफ कानून के लेने और देने में सर्कारी मुलाजिमकी तरफ से इत्रानत                                         | १६४                                        |
| वरीर लेना सर्कारी मुलानिम का निदून उसके वदले काफी के                                                       | १६५                                        |
| वर्गेर कुवृल करना मुजिरम की वचाने या तर्के इस्तिगास करने के लिये वगेर देना गुजिरम की वचाने वगेर के एवज में | २१३                                        |
|                                                                                                            | २१४                                        |
|                                                                                                            | २१५                                        |
| माल (या जायदाद्)—                                                                                          |                                            |
| की निस्तत हिफाजते खुद इष्टितयारी मुलाहज तलव हिफाजते                                                        |                                            |
| खुद इस्टितयारी।                                                                                            |                                            |
| नी कुर्की में तथार्रज करना थीर उसके नीलाम में मुजाहिम होना या                                              |                                            |
| उसके लिये खिलाफे कानून बोल बोलना वतौहीन इस्तियारे जायजके.                                                  | १८३३ग्रे१८४                                |
| को फरेन की रूसे दूर करना या उसपर दावा करना जन्ती के तौर पर या                                              | १८४                                        |
| दिकीकी तामील में कुर्क किया जाना रोकने के लिये-श्रीर उसकी सजा                                              | २०६ऋो२०७                                   |
| को किसी शख्स के जन्ती से बचाना सर्वारी मुलाजिम का हिदायते कानून                                            |                                            |
| से इन्हिराफ दरके या गलत कागजे सर्रिश्त मुरत्तन करके                                                        | २१७प्रोग्१=                                |
| के इश्तिहसाले विल्जन या उसके वापस करने पर मजवृर करने के लिये                                               |                                            |
| विलग्रात जरर या जररे शदीद पहुचाने की सजा                                                                   | ३२७द्यो <sup>३</sup> २६<br>३३० द्या<br>३३१ |

| ् मजमृन ।                                                      | दुम ।        |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| माल (या जायदाद्)-तिनम्।                                        |              |
| के इम्तिहसाले निलजन या उसके वापस करने पर मजनूर करने के लिये    |              |
| हम्सं वेजा ••• ••• ••• •••                                     | ३४७गो२८-     |
| मुलाहज तलव माल का तसरुफे वेजा युजरिमानः-मोत                    |              |
| या हलाकत-जन्ती-फरेव आमेज वसीके और माल                          |              |
| को फरेद से कब्जे से अलाहिदः करना माले                          |              |
| मसरूकः।                                                        |              |
| गाल पहुंचाने वाले—                                             |              |
| से वियानने गुजिसानः ••• ••• •••                                | 100          |
| माछिक—                                                         |              |
| व्यागञी या उसरा एजन्ट उस वलने के लिये मुस्तीजिने सनाहै जो उसरी |              |
|                                                                | いとういえ        |
| ,, धुरतीजिन सजाहै अगर उसके फा'ने के लिये बलने वा उतिवान ही     | <i>5</i>     |
| मालिके जमीन-                                                   |              |
| या उसरा एजट या गुम्मरिम मुम्ताजिन सवाहे बनवन इस नतान के ना     |              |
|                                                                | १४ ट मी - ४४ |
|                                                                | 115          |

| मृजमृन ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | दम, ।                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| मुतवन्ना करना—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| वसीयननामे या गुतवना करनेके इजाजत नामेका जाली बनाना या उस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| पर फरेव से खतेनरल सींचना या तलफ करना-क्योकर लाइकेसजाहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४६०ग्री४७७                   |
| मुतलदी—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| वा कव्न मालपर शाका का कव्न है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २७                           |
| का सर्क करना उस माल को जो नाका के क़ की में है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | इ≂१                          |
| से न्वियानते गुजरिमान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 805                          |
| का हिसाव भूठा वनाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४७७                          |
| म्लाह्ज तलव सक्तिः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ( यिलिफ )                    |
| मतवाला होना—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| <u> गुलाहज तलव</u> रंज देना—नशे मे होना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| सुतवप्रका—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| की जायदाद से माले मनकूल का तसरुफे वेजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| मजबूरी—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ८८४                          |
| से जी सब फेल किये जाये वह मुत्राफ हैं वजर कतले अमद या बद-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| ख़ाही सर्कारके ••• ••• •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 88                           |
| मजराये श्राव—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C 0-                         |
| की जार गरवारी में उक्सार सार्गा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| मुजिरिम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४३१                          |
| को बचाने के लिये जर्म की वजहे सुनृत की गाइव करदेना या ऋटी खबर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| रेता और उमरी गर्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - •                          |
| को बचाने के लिये पनाह देना या सिलह लेना या देने चाहना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २०१<br>२३२ <del>३४</del> २२२ |
| मजिस्ट्रेट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>रररशार</i> १              |
| कत ((जन्में) के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १६ तमसील                     |
| कन ''जज' नहीं है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (बें)                        |
| मजमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १६ तमसील<br>( नाल )          |
| कव ख़िलाफे कानून है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 272                          |
| में दाख़िल होना या रहना बाद उभके कि उमको सुतर्फ होने दा हुक्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                            |
| होच्या हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11                           |
| And the same of th |                              |

| मृजमृन ।                                                      | दफ । |
|---------------------------------------------------------------|------|
| मुद्रारालते वेजा मुजरिमानः—तितम्मः।                           |      |
| याने मुदाख़लते बेजा बलानः जिसकी सजा हब्से द्वाम बउरूरे द्यीप  |      |
| शोर है                                                        | 870  |
| याने मुदाख़लने वेजा वख़ान- जिसकी मजा केंद्रे                  | 641  |
| याने मुदाखलने वेजा वस्नानः श्रगर जरर पहुचीन वेगर की तैयारी के | •    |
| बाद कीजाय                                                     | 173  |
| क्योंकर " मर्क्फा मुदायलने वेजा नमान " हे                     | 863  |
| क्यों कर नकवजनी है                                            | 182  |
| याने " मरकी मुदाखलने वेजा वर्षान या नकवर्णनी "-               |      |
| क्यांकर लाइके सजा है                                          |      |
|                                                               |      |
| श्रमर महत्त हो ••• ••• ••• •••                                | 773  |
| च्यगर ऐसे जुभे के इतिकान के लिये हो जिसमी सजा केंद्र है •••   | 877  |
| चगर जरर पहुचाने भी तैयारी के बाद भी जाय                       | 833  |
| त्रगर जररे शदीद पहुचाया जाय वर्गेर अतिकान के वक्त             | 878  |
|                                                               |      |
| क्यों कर "मरफी मुदाख़लते वेजा न्यान वर्क सन " है              | 261  |
| क्योंकर "नक्कनांये वर्ते यन " है 💮 🚥 😁 😁                      | १८६  |
| याने "मरफी मुदानालते वैजा नरगन " वा " न र नजनीये न ने अव"-    |      |
| क्योतर लाहके सना है                                           |      |

| मृजमृन ।                                                                 | दफ ।          |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| यज्ञह्य                                                                  |               |
| के मुतसिक जुमें भी सत्ता की बानत दिल दुसाने भी नीयत में नात मंगर प्रस्ता | वात १५<br>२६= |
| मजमञ्जे मजहवी                                                            |               |
| को ईजा पहुचाने की सजा                                                    | २६६           |
| मरासिमे तदफीन                                                            |               |
| के लिये जो लोग कि जमा है। उनको ईना परचाना                                | २६७           |
| मुरत्तव करना गलत दस्तावेज का                                             |               |
| मुलाहज तलय <b>द्रतावेज ।</b>                                             |               |
| मद्                                                                      |               |
| र्का तारीक                                                               | १०            |
| मर्ज                                                                     |               |
| के वारस होने को " जरर " पहुचाना कहा जाता है                              | ₹ <b>१</b> ₹  |
| मरकवेतरी                                                                 |               |
| की तारीफ ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •                           | 85            |
| पर जो हद से जियाद लदा हुआ या गैर माम्नहो अशासास को अजूरे                 | ₹50           |
| पर लेजाना •                                                              | २ = २         |
| को खराव त्रो ख़स्त कर रखना या तलफ करना या तलफ करने का                    |               |
| इक्तदाम करना वजरीय श्राग या भक्त से उडजाने वाले माद्दे के                | ४३७-४३ट       |
| मुलाहज तलव जहाज।                                                         |               |
| मरकवे तरी का चलाना                                                       |               |
| इसकी श्राम राह मे मुजाहमत करना                                           | P = 3         |
| मुजाहमत—                                                                 |               |
| मुलाहज तलन मुजाहमते चेजा।                                                |               |

| , ,                                 |                       |           |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                     | मजमृन                 | t         |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | दफ ।       |
| मोत या इलाकतवि                      | तम्म.।                |           |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| मुलाह्य तल्व ह                      | पुदाखलते<br>रेजा वखान | _         |                |          | सलते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| महाजन                               |                       |           |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| से स्नियानने मुजरिम                 | ान                    | •••       | •••            | •••      | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४०६        |
| <u> गु</u> हर——                     |                       |           |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| वनाना या मुल्तवम<br>वर्नायते इतिराव |                       | ल्तवम मुह | र पास रख       | ाना -    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| जालमाजी                             | •••                   | •••       | ***            | • • •    | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४७२श्री४७३ |
| _                                   | दुमरी सज्जा मु        | करर है    | 404            | •••      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४७३        |
| महीना                               |                       |           |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| र्गा तारीफ 🚥                        | •••                   | ***       | •••            | ***      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38         |
| मिउनी सिपल कमिरन                    | ₹                     |           |                |          | il de la companya de |            |
| '' सर्कारी मुलाजिम                  | ·) हे                 | • •       | •••            | ***      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २१ दसरी    |
| नावालिग—                            |                       |           |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (नममाल)।   |
| या वेचना या सरीव                    | ना फेले शर्ना         | के लिये   | •••            |          | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६७२चा३७३   |
| नाजायज तिजारत—                      |                       |           |                |          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| गराहित तलन सन                       | र्वस मुला             | जेम-नि    | जारत ।         |          | * ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| नाजायज श्रोद—                       |                       |           |                |          | ob encrepts our                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| हरम बद्दि दर्गीत                    | भोर से पीर <i>ें</i>  | दमरी राज  | ſ              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ::,        |
| नतोजः—                              |                       |           |                |          | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| ्यसम्बद्धाः<br>जीतम् वैकास्य        | द कहा है है           | .इ.चे देव | इ.स. हो।       | ***      | 4 • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>₹</b> * |
| নিহান—                              | • • • • •             |           | 4 1            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| ्राप्तार<br>विश्वमूर                | ที่ สำรก็ส            | กร์-มา    | ਕਿਤਸ਼ਸ         | អូរ ប្រភ | ों धर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| ी कुर<br>वैग्ने वाले निह            |                       | 11 123    | नग <b>्स</b> ा | 41 717   | 11 TI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 1 1 1111 1114                       | ****                  |           |                |          | t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |

| म्जग्न ।                                                                                | द्फ ।                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| निशाने जमीन-                                                                            |                             |
| वर्गर को मिसमार या तवाह उनके या उसकी तब्दील जाय करके वक्सान                             |                             |
| रसानी ••• ••• •••                                                                       | ४३४                         |
| निशाने सरहद—                                                                            |                             |
| को तबाह करके या उसकी तबदीले जाय करके नुक्सान रसानी                                      | ४३४                         |
| निशाने समुन्दरी-                                                                        |                             |
| भूठा दिखलाना                                                                            | २=१                         |
| को तबाह करने या उसकी तबदीले जाय करने या किसी कदर वेकार                                  |                             |
| करदेने से नुक्तान रसानी                                                                 | ४३३                         |
| निशाने मिल्कियत—                                                                        |                             |
| की तारीफ                                                                                | ४७६                         |
| भूठा इस्तिमाल करना—श्रोर निशाने मिलिकयत की तलवीस करनी या                                |                             |
| उसके तलशीस करने का श्राला बनाना या क्रन्ते में रखना                                     | }                           |
| जो सूठा हो उस निशान के साथ श्रमवाव का वेचना                                             |                             |
| भूटा — त्रसवाव वगैरः पर वनाना या इस्तिमाल करना                                          |                             |
| को निगाडना तुक्सान पहुचाने की नीयत से ••• •••                                           | 3=8                         |
| निश:                                                                                    |                             |
| म होने की हालत में जो फेल किया जाय उर्भ नहीं है                                         | α¥                          |
| की हालत जिस शख्स मे उसकी वे मर्जी वरीर पैदा की जाय उसके                                 |                             |
| जिलाफ में इल्म या नीयत का कयास                                                          | <b>Ε</b> ξ.                 |
| की हालत में जी शख्स हो उसकी "रिजामन्दी " नहीं होसक्ती है                                | 03                          |
| की हालत मे जी शख्त हो उसके दफीय मे इस्तिहकाके हिफाजते                                   |                             |
| क्षुद इंक्तियारी                                                                        | £ 5                         |
| की हालत में जी शब्स हो उससे किसी दस्तावेज की तकमील या                                   |                             |
| तवदील करना जाल साजी है<br>की हालत में श्राम्म इ खलाइक की श्रामद त्री रफ्त की जगह मे होन | ४६४                         |
| श्रीर उसर्वा सजा                                                                        | ४१०                         |
| नक्तवजनी—                                                                               |                             |
| की तारीक ••• ••• •••                                                                    | F 15                        |
| की सजा                                                                                  | ,   &3 <u>5</u> - & X X<br> |
|                                                                                         |                             |

| मजमून ।                                                      | दफ ।                   |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| मात या इलाकत—तिनम्म ।                                        |                        |
| मुलाहज तलव ं मुदाखलते वेजा मुजरिमानः - मुदाखलते              |                        |
| वेजा वस्तानः - नुक्षसान रसानी ।                              |                        |
|                                                              |                        |
| महाजन                                                        |                        |
| से सियानने गुजरिमानः                                         | 308                    |
| गुहर्                                                        |                        |
| वनाना या मुल्तवम वरना-या मुल्तवस मुहर पाम रखना-              |                        |
| वर्नायते इतिप्राव                                            |                        |
| जालमाजी<br>जनसं दूमरी सजा मुक्ररेर हैं                       | ४७२ श्रो४७३<br>४७३     |
|                                                              | 204                    |
| महीना                                                        | J.                     |
| को तारीफ                                                     | 38                     |
| मिउनी सिपल कमिश्नर—                                          |                        |
| " सर्कारी मुलाजिम " है                                       | २१ दमनी<br>(क्यमंग्री) |
| नावाहिंग—                                                    | (नमसाता)।              |
| का बेचना या न्यरीदना फेले शनी के लिये                        | ३७२ श्री३७३            |
| नाजायज तिजारत—                                               |                        |
| गराहत तजन सर्कारी मुलाजिम-निजारत।                            |                        |
| नाजायज याद—                                                  |                        |
| इन्न बर्ज्य दर्शय सार से पीर दनरी सता                        | 2 % 4                  |
| नतीनः—                                                       |                        |
| के 19 दिस्त में यह दूध के के देने पेटा गाउँ के कार्या के स्ट | á ÷                    |
| निर्मन—                                                      |                        |
| ा ।<br>विकास समिति कोर्यानयां - सूटे निर्मान या पानी पर      |                        |
| र्वरने वाक्षे निज्ञान ।                                      |                        |
| A CALL OF THE STATE OF                                       |                        |

| मजगृन ।                                                                                                      | दफ ।                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| निशाने जमीन—                                                                                                 |                                        |
| वनेर को मिसमार या तवाह करके या उमकी तब्दीले जाय करके नुक्सान                                                 |                                        |
| रसानी ••• ••• •••                                                                                            | ४३४                                    |
| निशाने सरहद—                                                                                                 |                                        |
| को तबाह करके या उसकी तबदीले जाय करके नुक्सान रसानी                                                           | ४३४                                    |
| निशाने समुन्दरी—                                                                                             |                                        |
| भूठा दिखलाना                                                                                                 | 2=2                                    |
| को तनाह करने या उसकी तनदीले जाय करने या किसी क़दर नैकार                                                      |                                        |
| करदेने से नुक्सान रसानी                                                                                      | ४३३                                    |
| निशाने मिल्कियत—                                                                                             |                                        |
| की तारीफ                                                                                                     | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
| भूठा इस्तिमाल करना—श्रीर निशाने भिल्कियत की तलवीस करनी या                                                    | 308                                    |
| उसके तल शिस करने का आला बनाना या क्रव्ये में रखना                                                            |                                        |
| जो भूठा हो उस निशान के साथ श्रमवान का बेचना                                                                  | ४=१-४ <b>=</b> १<br>४=६                |
| भूठा — त्रसवाब वरोरः पर बनाना या इस्तिमाल करना                                                               | ४८७ <u>ओ</u> ४८८                       |
| को विगाइना नुक्सान पहुचाने की नीयत से                                                                        | 858                                    |
| निश:——                                                                                                       |                                        |
| is the of our it is the few our of our is                                                                    |                                        |
| म होने की हालत में जो फिल किया जाय उर्म नहीं है<br>की हालत जिस शख्स में उसकी वे मर्जी वरीर- पैदा की जाय उसके | EX                                     |
| खिलाफ में इत्म या नीयत का क्रयास ••• •••                                                                     | 55                                     |
| की हालत में जो शख्त हो उसकी ''रिजामन्दी '' नहीं होसक्ती है                                                   | 80                                     |
| की हालत में जो शख्स हो उसके दर्भाय मे इस्तिहकाके हिफाजते                                                     | 63                                     |
| स्तद दृष्टितयारी                                                                                             | 23                                     |
| की हालत में जी शख्त हो उससे किसी दस्तावेज की तकमील या                                                        | •                                      |
| तनदील करना जाल साजी है                                                                                       | ४६४                                    |
| की हालत में आम्म इ खलाइक की श्रामद त्री रफ्त की जगह मे होना                                                  |                                        |
| श्रीर उसकी सजा                                                                                               | ४१०                                    |
| नक्रवज़नी—                                                                                                   |                                        |
| र्या तारीफ ••• ••• •••                                                                                       | ४४२                                    |
| की सना ••• ••• •••                                                                                           | ४४३-४४४                                |
|                                                                                                              |                                        |

| म्जगृन १                                                                  |          |          |         |           | दफ् ।  |         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|-----------|--------|---------|
| नक्तयज्ञनी—नानिम्मः                                                       |          |          |         |           |        |         |
| यक्ते शत की तारीफ                                                         | •••      | •••      | •••     | ***       | •••    | 888     |
| वक्र शव की सजा                                                            | •••      | ***      | •••     | •••       | •••    | ४५६-४५= |
| क कुल शुरका मुस्ताति                                                      | जिवे सजा | हं जब हि | ह्लाकतः | या जररे श | दीद वे |         |
| बाइस हो                                                                   | ***      | •••      | ***     | ***       | •••    | ४६०     |
| मुलाहज तलव मुदाखलते वेजा मुजरिमानः।                                       |          |          |         |           |        |         |
| नक्तव जनीये वक्ते शव-                                                     | _        |          |         |           |        |         |
| मुलाहज तुलव मुद्रास्त्रलने वेजा मुजरिमानः - नक्तवजनी।                     |          |          |         |           |        |         |
| नक्ष्यःइ ज्ञमीन या नक्ष्यःइ इमारत—                                        |          |          |         |           |        |         |
| जिसका बनारे बजहे सुत्रृत मुस्तामल होना मङ्गणद है। "द्रशायेके "हे वह तमगीत |          |          |         |           |        |         |
| नक्ष्रःइ इमारत—                                                           |          |          |         |           |        |         |
| मुलाहन तलन नक्षशःइ जमीन या नक्षशःइ इमारत।                                 |          |          |         |           |        |         |
| नुक्रसान—                                                                 |          |          |         |           |        |         |

| मृजमृन ।                                                                               | दफ्त ।       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| नुद्गसान रसानी—तिनम ।                                                                  |              |
| लाट्ट हाउम पंगर को तबाह या उसकी तबदीले जाय करके या उसकी                                |              |
| वेगार करके                                                                             | ४३३          |
| निमाने जमीन को भिसमार वर्गेंस करके                                                     | ४३४          |
| त्राग या भक से उड़जाने वाले माद्दे की इस्तिमाल करके                                    | ४३५ऋो४३=     |
| त्राग या भक्त से उड़ नाने वाले माहे की इस्तिमाल करके घर की तबाह                        |              |
| करने की नीयत से                                                                        | ४३६          |
| रस नीयत से कि ४६० मन के म्रक्ते तरी को तवाह करे या वेखतर<br>होने में खलल चन्दाज हो     |              |
| हान में खलल अन्दांच हा<br>रा इतिकाब बाद तैयारी हलाकत या जररे शदीद या मुज़ाहमते बेजा के | ४३७          |
| वाडम होने के                                                                           | 880          |
| के इतिकाय के लिये किसी वन्द जर्फ को तोडकर खोलना                                        | ४६१च्रो४६२   |
| बसीयत नाम या मुतवन्ना करने के इजाजन नाम या त्रीर किफालनुल-                             |              |
| माल की निस्वतः                                                                         | ४७७          |
| मिल्कीयत के निशान को विगाइ कर                                                          | 3=8          |
| न्।वरतः—                                                                               |              |
| जिस में शराइत मुत्राहद के मजकूर हो 'दस्तावेज'' हे                                      | २६ तमसीख     |
| जिसमे ऋहकाम या हिदायतें मुन्दर्ज हो ''दस्ताये न'' है                                   | ऐजन्         |
| नोंक्-                                                                                 |              |
| के कब्ने में माल है तो चाका के कब्ने भें है                                            | २७           |
| का सर्के करना आका के मालको                                                             | ३ = १        |
| से लियानते मुजरिमान                                                                    | ४०=          |
| की तरफ से हिसाव भूठा बनाया जाना                                                        | ८७७-ग्रानिफ  |
| मुलाह्ज तलव सक्तीरी मुलाजिम।                                                           |              |
| नौकरी पर से भाग जाना —                                                                 |              |
| षोनी त्रादमी या त्रीर उसमें हत्रानन                                                    | ; ? ;        |
| नीयत—                                                                                  | 4 <b>4</b> A |
|                                                                                        | 7.           |
| मुजरिमान के बोम जो फेल किया जाय वट कुम नहीं है                                         | ∋ y<br>- s   |
| 4                                                                                      |              |
|                                                                                        |              |

#### म्जम्न ।

## नक्तवज्ञनी-नित्न

यक्ते राव की तारीक ... ... ... ... वक्ते राव की मजा ... ... ... ... ... ... क कुल शुरका मुन्तोजिवे सजा है जब कि हलाकत या जररे रार्द वाहम हो ... ... ... ...

गुलाहन तलव मुदाखलते वेजा मुनिरिमानः।

# नक्रव जनीये वक्ते शव--

गुलाहज तला मुद्रास्त्रलते वेजा मुजरिमानः नक्तवज्ञः नक्तशःइ जमीन या नक्षशःइ इमारत — "

जिसका बनारे वजहे सुन्न एरतामल होना मकसद हा "दुन्नावेजे नक्ष्याः इमारत—

गुलाहज तलन नक्षशःइ ज़मीन या नक्षशःइ इमारत ।

## नुक्रसान—

र्धा तारीफ ... ... ... पट्चाने दी धमदी देना सर्वारी मुलाजिम दी ... र्था नरावीफ दिनहमाने विराजन के इतिहाबते लिये मुलाहज नगर धमकी या तरावीफ ।

नुक्सान रसानी-

### मजपा। त्यः । नुष्नसान रसानी—किनम । लाट हाउम पोर मी तमह या उमरी तबर्तले जाय वर्क या उनकी नेपार परके ४३३ ति जाने जमीन यो मिसमार वर्गेर उनके 838 त्रान या भक्त से उपनाने वाले माहे की वस्तिमाल करके ... ४३५ऋो४३= त्राग या गरु से उद्गाने वाले मांहे की इश्विमाल बरके घर की तबाह करने की नीयत में ४३६ रम नीयत में कि ५६० मन के मरकने तरी की तनाह करे या बेखतर होने में सत्तल ग्रन्हाज हो ४३७ का इतिकान बाद तेपारी हलाकत या जररे शर्दाद या मुज़ाह्मते बेजा के वाइस होने के 880 के इतिराय के लिये किसी बन्द जर्फ को तोष्ट्रम खोलना .. ४६१चो४६२ वसीयत नाम या मुतनना करने के इजाजन नाम या और किफालनुल-माल की निस्वत ४७७ मिल्कीयत के निशान को निगाड़ कर 3=8 नविश्तः— जिस मे शराइत मुखाहद के मजकूर हो "दस्तावेज" है २६ तमसील जिसमें ऋहकाम या हिटायते मुन्दर्ज हो "दस्तावेज है एजन नाँकर-के कब्ने में माल है तो त्राका के कब्ने में है .. 30 का सर्क करना आका के माल हो .. ३ = १ से खियानते मुनिरमान . की तरफ से हिसान भूठा बनाया जाना ४७७-ञ्रालिफ मुलाहज तलन सकीरी मुलाजिम। नौकरी पर से भाग जाना — फोजी श्रादमी का श्रीर उसमें इश्रानत १३५ नीयत-

मजरिमात मा नतीन- जबित फेल का इतिवाद चन्द्र महस्में से वार्क हो

मुजिरिमात के बीर जी फेल किया जाय वह जुर्म नहीं है ...

34

= >

| मनमृत् ।                                                          | ł   | रङ                  |
|-------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
| नेक्नामी—                                                         | -,  |                     |
| को गजन पर्चाने हे लिये जालमाजी                                    |     | <b>४</b> ६ <i>६</i> |
| नेकनीयती—                                                         | 1   |                     |
| की तारीफ                                                          | • ' | 7.5                 |
| से नो अफ अल किमी कोई बाफ जिन्टम के बहुराम के मुतानिक कि           | ₹ 1 |                     |
| जाय उनकी मुक्साफी                                                 | 1   | 9 ==                |
| न जो गजन्द बिद्न नीयते मुजरिमानः पहुचाया जाय मुखाक है             | 1   | <b>ড</b> ং          |
| से ने। फेल निमी शाउन के फाउदे के लिये ने रिजामादी वियानाय मुचाफरे |     | हर्                 |
| ने जो एलाम किया जाय वह टर्म नहीं है                               |     | <b>\$</b> 3         |
| चाहिद स्रो जमा—                                                   | ;   |                     |
| र्यातारीक                                                         |     | <i>‡</i>            |
| वालियाने मुल्के गैर या रियासत हाये गैर—ं                          |     |                     |
| ले मुनायले में जगाएं त्रीर उनरी सन्ना                             |     | *=!~*               |
| वसीक.—                                                            | •   |                     |
| जिसमे एवज का ऋढ़ बयान लिखा गया है उसरा यद दियानवी या फीय          |     |                     |
| से तरमील करना                                                     |     | <b>₹</b> ₹          |
| वजहे तहरीक या इक्षकुम्सई किसी फैल के लिये—                        |     |                     |

| मज्ञम्न ।                                                      |            |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|
| हारिज होना—                                                    |            |  |  |  |
| सर्कारी मुलानिम का अदालत की दिसी वार्रवार में                  | 22=        |  |  |  |
| मुलाहज तलव कस्दन् तौहीन करनी या हारिज होना।                    |            |  |  |  |
| हर्ही—                                                         |            |  |  |  |
| ना हुटना या उत्तरना '' जररे शदीद '' है                         | ३२० मार्चा |  |  |  |
| हमरानगी—                                                       |            |  |  |  |
| जो दिसी मर्दने किसी तीरत में यह भोका देवर की हो कि उसवा उच-    |            |  |  |  |
| दियाज उसके माथ हुआ है                                          | 183        |  |  |  |
| हिन्द के जंगी आईन (ऐक्ट ५ मुसदरःइ सन् १८६६० )-                 |            |  |  |  |
| के जो प्रशासास ताबि है वह मनमूत्र र त्यानीने तानीराते दिन्द दी |            |  |  |  |
| र से मुन्तीजिये सना गर्रा हैं                                  | १३६        |  |  |  |